#### युगप्रधान

## दादा जिनदत्तस्रि अष्टम शताब्दी समारोह की पुरपस्त्रति में प्रकाशित

## खरतरगच्छ का इतिहास

#### प्रथम खएड

( युगप्रधानाचार्य गुर्वावली एवं चपाकल्यामा जी की पद्भावली के आवरयक अंशों का अनुवाद )



भूमिका लेखक :---

भगरचन्द नाहटा



सम्पादक:---

महोपाच्याय विनयसागर

काव्यतीर्थ, काव्यभूष्या, जैन दर्शनशास्त्री, साहित्यरस्न साहित्याचार्य, शास्त्रविशारद दादा बिनदत्तस्वरि अष्टम शतान्दी महोत्सव स्वागतकारिशी समिति अजमेर

विवरकः-भी जिनदश्वस्तरि सेना संब ३८ मारबाडी बाखार बम्बई २

मुल्य

बि. सं. २०१६

X)

ई. स. १६४६

सुद्रकः— जैन त्रिन्टिंग प्रेस, क्रोहा.



X.

# समर्पण

नानाशास्त्रविचच्चा विधिपथप्रोद्धारको देशिकः,
गच्छस्वच्छविशालसत्त्वरतरप्रद्योतको नैष्ठिकः।
भव्याम्भोजविबोधनैकतरिणः दादाभिधः स्र्रिराट्,
योगीन्द्रो जिन दत्त स्र्रिरभवच्चारित्रयचूडामिणः॥
चैत्यावासि-गजेन्द्र-दर्ग-दलने शाद्र लविकीडितं,
यस्तेने जिनशासनोदितिकृते यत्नं च भागीरथम्।
यो वाश्रीजिनवल्लभस्य सुगुरोः पद्टाभिषिक्रो मुनिः,
लोकानुपहतत्यरो विजयतेऽसौ लोकवन्यो गुरुः॥
शताब्दीसम्महे चास्मिष्ठष्टमे श्रीगुरोरिदम्।
भवत्या समर्पितं श्यामास्नुना विनयेन तु॥

भूमिका

संबत् २०११ में युग'प्रधान भाषार्थ प्रवर भी जिन दत्तसूरि जी के स्वर्गवास हुए ८०० वर्ष पूरे हो रहे थे, इस उपलक्ष में उनका चन्टम शताब्दी महोत्सव मनाये जाने का विचार कई मक्तवनी का हुआ पर कई असुविधाओं के कारण यह महत्वपूर्ण कार्य उस समय सम्पन्न तहीं हो सका। तब उसे २०१२ के आपाद शुक्ला ११ को मनाना तय किया गया और इस प्रसंग पर भी जिन दत्तस्रि जी का एक स्मारक मन्य भी प्रकाशित करने का सोचा गया। पर इतने कम समय में उस विशाल प्रम्थ की सामग्री जुटाकर प्रकाशित करना सम्भव न हो सका। इधर हमारी इच्छा थी कि चाहम शताब्दी महोत्सव केवल धूमधाम के रूप में ही मनाया न आकर उसमें कुछ स्थावी महत्व का ठोस काम भी हो जिससे शताब्दियों तक उसकी यादगार बनी रहे, एक अभाव की पूर्ति हो और जनता को ज्ञानवर्द्ध व लाभप्रद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री मिले। इसलिए मैंने यह सुमाय रखा कि इस प्रसंग पर भी जिन दत्तसुरि जी के सम्बन्ध में एक अभ्ययन पूर्ण प्रन्य प्रकाशित हो और साथ ही खरतरगच्छ का इतिहास भी प्रकाशित किया जाय । खरतरगच्छ इतिहास की सामग्री गत २४ वर्षों से हम संग्रह कर ही रहे थे। उसका पूर्ण उपयोग तो इतने समय में किया जाना सम्भव नहीं था पर सिलसिलेबार कुछ इतिहास प्रकाशित हो जाय तो भी एक स्थायी काम होगा। इस काम के सम्पादन व प्रकाशन के लिए महोपाश्याय विनयसागर जी से मैंने अनुरोध किया और अपने संप्रह की आवश्यक सामग्री उन्हें तुरन्त भेज दी। उन्होंने भी बढ़ी तत्परता से काम आरम्भ किया पर बीच में श्रस्वस्थ हो जाने से स्वयं अपेक्षित समय एवं अम नहीं दे सके। इधर महोत्सव अत्यन्त सन्निकट था। इसलिए उन्होंने जिन द्वसूरि संबंधी अध्ययन पूर्ण प्रन्य जो प्रो० स्वामी सुरजनदास जी से लिखबाया और खरतरगच्छ के इतिहास का काम भी अपनी देख रेख में अन्य सहायक जुटाकर जैसे तैसे पूरा कर दिया। महोत्सव के समय वे सुरजनदास जो के लिखित बन्ध की समय प्रतियां और खरतर इतिहास की भी २०० प्रतियाँ लेकर अजमेर पधारे पर कुछ विशेष कारणों से न्वरतर गच्छ का इतिहास अब तक प्रकाशित न हो सका था। विचार-विमर्धान्तर पूज्य बुद्धि मुनिजी को अवलोकन व संशोधनार्थ इसकी मुद्रित प्रति भेजी गई व उन्होंने अनवरत श्रम कर संशोधन कर दिया, इस कुपा के लिये हम पूज्य बुद्धि मुनि जी के बहुत आभारी हैं: आवश्यक संशोधन सहित इसका प्रथम भाग प्रकाशित करते हुये हमें अत्यन्त हुषे होता है। क्ष

प्रस्तुत प्रन्थ में खरतरगच्छ की एक महत्वपूर्ण 'युग प्रधानाचार्य गुर्वावली' एवं श्री समाकल्याण जो कृत पट्टावली का अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। उनमें से प्रथम खरतरगच्छालंकार युगप्रधानाचार्य गुर्वावली भारतीय ऐतिहासिक प्रन्थों में अपने ढंग का अदितीय एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रन्थ है। इसमें वर्द्ध मान सूरि से लेकर जिनेश्वर सूरि दितीय (संवत् १३०४ तक) का बृतांत वादीभ-पंचानन जिनपति सूरिजी के शिष्य्येजनपालोपाध्याय ने दिल्ली निवासी साधु साहुलि के पुत्र साह होमा की अध्यर्थना से लिखा है। इस माग में जिन दत्तसूरि जी तक का बृतांत तो गण्धर साद्ध शतक बृहद् वृत्ति पर आधारित लगता है जो बृतांत जिन पतिसूरि जी के ही दूसरे विद्वान् शिष्य सुमति गणि ने संवत् १२६४ में पूर्णदेव गणि कथित बृद्ध सम्प्रदायानुसार लिखा था। सुमति गणि के लिखे हुए बृतांत को बहुत ही सीधी सादी और सरल भाषा में जिन-पालोपाध्याय ने इस गुर्वावलि में निवद्ध किया है और जिन दत्तसूरि जी के बाद का पट्टार मणिधारी जिन-चंद्रसूरि जी से लेकर संवत् १३०४ तक का बृतांत तो जिनपालोपाध्याय ने संवतानुक्तम से दिया है। इसके बाद इस गुर्वावली की पूर्ति अन्य विद्वानों द्वारा होती रही है। इसकी उपलब्ध (एक मात्र) प्रति में जिन कुशलसूरि जी के पट्टार श्री जिन पद्मसूरि जी का बृतांत संवत् १३६३ तक का संवतानुसार से लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। उसके बाद भी इसी ढंग से आगे का बृतांत भी अवश्य ही लिखा गया होगा पर उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई।

श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ की भी उक्त महोत्सव प्रसंग पर ही स्थापना की गई।

यरा प्रधानाचार्य गुर्वावली की एक मात्र प्रति बीकानेर के उपाध्याय समाकल्याए। जी के ज्ञान भंडार में हैं जो कि संवत् १४७३ के आसपास की लिखी हुई है। लेखन जैसा चाहिए, शुद्ध नहीं है। इस महत्वपूर्ण प्रति की छोर सर्व प्रथम मेरा ध्यान २०-२२ वर्ष पहले गया, जबकि समाकल्याए जी के ज्ञान मंडार की सची में गुष्विवली पत्र ८६ का उल्लेख देखने में आया। खरतरगच्छ की कोई इतनी बड़ी गुर्वावली अन्यत्र कहीं भी प्राप्त न होने से सुके उसे देखने की बहुत उत्सुकता हुई और तुरन्त प्रति निकलवाकर देखी तो ज्ञानन्द का पारावार न रहा। लाखों करोड़ों की सम्पत्ति एकाएक मिल जाने पर किसी धनेच्छ व्यक्ति के तथा बर्धों की प्रतीचा के बाद पुत्रेच्छा वाले व्यक्ति के यहां पुत्र जन्म होने से जितना आनन्द होता है उससे भी अधिक आनंद इस अनुपम मन्य की उपलब्धि से मुमे हुआ। मैंने पूज्य हरिसागर सूरि जी को इसकी सूचना ही तो वे भी बहुत प्रसन्न हुए और पूर्व देश के लम्बे बिहार में होते हुए भी इस प्रति को मंगवाकर उन्होंने स्वयं आपने हाथ से इसकी प्रतिलिपि की। कलकते के चतु मास में उन्होंने इसका हिन्दी अनुवाद भी करवाया। उसका हमने उस समय मूल से मिलान भी किया था पर वह अब तक प्रकाशित नहीं हो हो सका था, उसका उपयोग प्रस्तुत प्रन्थ में संशोधित रूप में किया गया है। गुर्वावित को मूल रूप में प्रकाशित करने के लिए मैंने पुरातत्वाचार्य मुनि जिन विजय जी से बातचीत की तो उन्होंने बहुत अम पूर्वक सम्मादन करके सिंघी जैन मन्थमाला से मुद्रित करवादी। पर वह भी कई वर्षी तक ऐसे ही पड़ी रही, गत वर्ष ही प्रकाशित हो सकी है। इसके ऐतिहासिक महत्व के सम्बन्ध में मुनिजी सम्पादित 'भारतीय विद्या' में मैंने एक लेख प्रकाशित करवाया था चौर मेरे विद्वान मित्र डा० दशरथजी शर्मा ने भी इसके ऐतिहासिक महत्व के संबंध में कई लेख प्रकाशित किये थे। ऐसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रनथ रत्न का हिन्दी अनुवाद पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए मुक्ते बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होना स्वाभाविक है।

वैसे तो उपाध्याय जयसोम, महोपाध्याय समयसुन्दर आदि अनेक विद्वानों के रचित सरतरगच्छ की पट्टाविलयाँ प्राप्त हैं पर उनमें जमाकल्याण जी रचित पट्टावली विशेष प्रसिद्ध है। उपाध्याय जमाकल्याण जी सरतरगच्छ के उल्लेखनीय विद्वान हैं। संवेगी, परमगीतार्थ और अनेकों प्रन्थों के रचिवता के रूप में वे बहुत प्रसिद्ध हैं। संवत् १८३० के फालगुन शुक्ला ६ को जीर्णगढ़ में उन्होंने यह 'सरतरगच्छ पट्टावली' रची थी। पर अपने विद्यमान आचार्य जिन चन्द्रसूरि जी का वृतांत भी पीछे से उन्होंने इसमें सम्मिलत कर दिया। इसलिए संवत् १८६६ तक का वृतांत उनके रचित पट्टावली में मिलता है। जिन पद्मसूरि जी का जो वृतांत युग प्रधानाचार्य गुर्वावली में अधूरा रह गया था वहां से लेकर संवत् १८०६ तक की पट्ट परम्परा का वृतांत समा कल्याण जो की पट्टावली के अनुवाद के रूप में इस प्रन्थ में दिया गया है। इसके बाद की अब तक की परम्परा तथा सरतरगच्छ की शासाओं और साधु परम्परा का वृतांत इस प्रन्थ के दूसरे भाग में यथा समय प्रकाशित करने का विचार है। सरतरगच्छ के शिलालेखों तथा साहित्व की सूची और दीचा नन्दी की प्राप्त सूची भी इमने तैयार कर रखी है तथा और भी बहुत से ऐतिहासिक साधन-प्रशस्तियां आदि इमारे संप्रह में हैं। समाज का सहयोग मिला तो भविष्य में उन्हें प्रकाशित करने की भावना है भी।

पुरातत्वाचार्व मुनि जिन विजयजी ने २७ वर्ष पूर्व "सरतरगच्छ पट्टावली संप्रहू" नामक प्रन्य सम्पादित किया था, जिसमें सूरि परम्परा प्रशस्ति, तीन पट्टावलियां और परिशिष्ट में आचार्य शास्ता की पट्ट परम्परा प्रकाशित की थी। इस उपयोगी प्रन्य का प्रकाशन कलकत्ता के स्व० पूर्णचन्द्र जी चाहर ने अपनी धर्मपत्नी इन्द्रकुमारी के झानपंचमी तप के उद्यापनार्थ संवत् १६६६ भी किया था। उसी में कुमाकल्याण जी की पट्टावली भी प्रकाशित हुई थी। इस प्रन्य के 'किंचित् वक्तव्य' में मुनि भी जिन विजयजी ने सरतरगच्छ

के महत्व के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था :--

"रवेताम्बर जैन संघ जिस स्वरूप में आज विद्यमान है, उस स्वरूप के निर्माण में खरतरगच्छें के आचार्य, यित, और भावक समृद्द का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तपागच्छ को छोड़कर दूसरा और कोई गच्छ इसके गौरव की बराबरी नहीं कर सकता। कई बातों में तो तपागच्छ से भी इस गच्छ का प्रभाव विशेष गौरवान्वित है। भारत के प्राचीन गौरव को अन्तुएण रखने वाली राजपूताने की बीर भूमि का पिछले एक हजार वर्ष का इतिहास, ओसवाल जाति के शौर्य, औदार्य, बुद्धि-वातुर्य और वाणिज्य व्यवसाय—कौशल आदि महद गुणों से प्रशीप है और उन गुणों का जो विकास इस जाति में इस प्रकार हुआ है वह मुख्यतया खरतरगच्छ के प्रभावान्त्रित मृत पुरुषों के सदुपदेश तथा शुभाशीर्वाद का फल है। इसलिए खरतरच्छ का उउन्वल इतिहास यह केवल जैन संघ के इतिहास का ही एक महत्व पूर्ण प्रकरण नहीं है, बल्क सनप्र राजपूताने के इतिहास का एक विशिष्ट प्रकरण है। इस इतिहास के संकलन में सहायभूत होने वाली विपुल साधन—सामग्री इधर उधर नष्ट हो रही है। जिस तरह की पट्टावलियां इस संग्रह में संग्रहोत हुई हैं वैली कई पट्टावलियां और प्रशस्तियाँ संग्रहीत की जा सकती हैं और उनसे विस्तृत और श्रांतला बद्ध इतिहास तैयार किया जा सकता है। यदि समय अनुकूल रहा तो सिंघी जैन प्रन्थमाला में एक आध ऐसा बड़ा संग्रह जिक्का सुओं को भविष्य में देखने को मिलेगा।"

मुनिजी की वह आशा वास्तव में सफल हुई और सिंघी जैन प्रन्थमाला से ही "खरतर गच्छ बहुद गुर्वावली" नामक प्रनथ प्रकाशित हुन्या। जिसमें पूर्वोक्त युगप्रधानाचार्य गुर्वावली के साथ प्राकृत भाषा की 'बृद्धाचार्य प्रबन्धावित' भी प्रकाशित हुई है। गुर्वावली के संबंध में मेरे उपरोक्त लेख की सम्पादकीय टिप्पणी में मुनि जी ने लिखा था कि 'इस प्रन्थ में विक्रम की ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ में होने वाले आचार्य वर्द्ध मान-सूरि से लेकर १४वीं शताब्दी के खंत में होने वाले जिन पद्मासूरि तक के खरतरगच्छ के मुख्य खाचार्यों का विस्तृत चरित वर्णन है । गुर्वावली अर्थात गुरु परम्परा का इतना विस्तृत और विश्वस्त चरित वर्णन करने वाला ऐसा कोई और प्रन्थ अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। प्रायः ४ हजार श्लोक परिमाणः यह प्रन्थ है और इसमें प्रत्येक श्राचार्य का जीवन चरित्र इतने विस्तार के साथ किया है कि जैसा अन्यत्र किसी प्रन्थ में किसी आचार्य का नहीं मिलता। पिछले कई आचार्यों का चरित तो प्रायः वर्षवार के कम से दिया गया है और उनके विद्वार कम का तथा वर्षा निवास का कमबद्ध बर्णन किया गया है। किस आचार्य ने कब दीचा ली, कब आचार्य पदवी मिली, किस किस प्रदेश में विहार किया, कहां कहां चतुं मास किये, किस जगह कैसा धर्म प्रचार किया, कितने शिष्य शिष्यायें आदि दीकित किये, कहां पर किस विद्वान के साथ शास्त्रार्थ या वादविवाद किया, किस राजा की सभा में कैसा सम्मान कादि प्राप्त किया। (कहां कहां मन्दिर और मुर्तियों की प्रतिष्ठा की) आदि वहत ही ज्ञातव्य और तथ्यपूर्ण बातों का इस प्रन्थ में बड़ी विराद रीति से वर्गान किया गया है। गुजरात, मेवाड, मारवाड, सिंध, बागड, पंजाब और विहार आदि अनेक देशों के, अनेक गांवों में रहने वाले सेंकडों ही धर्मिष्ट और धनिक शायक-शाविकाओं के कदन्वों का और ज्यक्तियों का नामोश्लोख इसमें मिलता है और उन्होंने कहां पर कैसे पूजा-प्रतिष्ठा व संघीत्सव आदि धर्म कार्य किये इसका निश्चित विधान मिसता है। "ऐतिहासिक दृष्टि से यह मन्य अपने ढंग की एक अनोबी कृति जैसा है।" मुनि जी ने इस समय इस गुर्वावली को हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करने का (मेरे ग्रुमावानुसार) विचार प्रकट किया था चौर मैंने स्व० हरिसागर सुरिजी वाला हिन्दी अनुवाद उन्हें भेज भी दिया था पर वह सनि जी को बहुत संशोधन योग्य प्रतीत हुआ। उसके कुछ पृष्ठों का उन्होंने संशोधन किया भी, पर वह कार्य अधिक अस साध्य देखकर तथा अन्य कार्यों में सग जाने से पूरा नहीं हो सका , अतः मूल प्रन्य ही इन्होंने प्रकाशित किया है। <u>गुर्वावली का ऐतिहासिक सार 'मिश्राघारी भी जिनचंद्र स</u>रि जी' और जिनपति

सूरं जी के बरित्र का, मेरे सुमाबानुसार डा॰ दशरब शर्मा ने भी लिखा था पर वे भी उसे पूर्ण नहीं कर पाये।

अवनी साहित्य साधना के प्रारम्भ में ही हमने यह निश्चय किया था कि खरतर गच्छ के ऐतिहा-सिक साधनों का अधिकाधिक संग्रह किया जाय और सुप्रसिद्ध ४ दादागुरुओं का ऐतिहासिक जीवन चरित्र प्रकाशित करें। तद्नुसार संवत् १८६२-६४ में ऐतिहासिक जैन काव्य संप्रह और युग प्रधान श्री जिन चंद्र सूरि नामक दो बडे मन्य इमने अपनी अभय जैन मन्यमाला से प्रकाशित किये। पर जिन कुशल सूरि जी और मणिधारी भी जिन चंद्र सूरि जी का ऐतिहासिक जीवन चरित्र लिखने का कोई साधन उस समय उपसन्ध न था। जिन कुराल सूरि जी का अपकाशित 'पट्टाभिषेक रास' हमने अपने ऐतिहासिक जैन कान्य संप्रह में प्रकाशित किया था पर उसमें केवल एक प्रसंग विशेष का ही विवरण था। जब उपरोक्त युग प्रधाना-चार्य गुर्वावली की उपलब्धि हुई और उसका हिन्दी अनुबाद पूज्य हरि सागर सुरि जी ने करवा दिया। तो इमने मिएधारी श्री जिन चंद्र सूरि और दादा जिन कुराल सरि का चरित्र, गुर्वावली के मुख्य आधार से शीघ ही तैयार कर प्रकाशित किया। यदि यह महत्वपूर्ण गुर्वावली उपलब्ध न होती तो वह हमारा मनोरय सफल नहीं हो पाता। उन्हीं दिनों हमने एक विस्तृत निबंध 'जिनवृति सूरि का सम्राट प्रध्वीराज चौहान की सभा में शास्त्रार्थ नामक हिन्दुस्तानी पत्रिका में प्रकाशित किया था। वह भी इसी गुर्वावली पर आधारित था। केत्रल खरतरगच्छ के इतिहास के लिए ही नहीं, मध्यकालीन भारतीय विशेषतः राजस्थान, गुजरात के इतिहास की बहुत सी अज्ञात और महत्वपूर्ण विवातें इसी गुर्वावली में सुरक्षित रह सकीं है इसलिये इसका बड़ा भारी महत्व है। मुसलमानी साम्राज्यकाल में जो महान विप्तव और प्राचीन मंदिर व मूर्तियों का भ्वेस एवं प्राचीन प्राम नगर आदि की उथल पुथल हुई. उन सब बातों की विश्वस्त सामप्री इस प्रन्थ रत्न में ही सुरिचत रह सकी हैं। बहुत से स्थानों के नाम बदल चुके, तीर्थ लग्न हो गये, मंदिर व मूर्तियें नष्ट श्रष्ट हो गई , उसकी जानकारी के साथ साथ अनेक विद्वान, साधु साध्वियों की दीचा एवं पद प्राप्ति के संवत् आदि जानने का एक मात्र साधन यह गुर्वावली ही है। अतः ऐसे अद्वितीय प्रन्थ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित होना एक बहुत बढ़े अभाव की पूर्ति करेगा। व इससे अनेकों नये ज्ञातत्र्य प्रकाश में आयेगें।

मुनि जिन विजय जी ने खरतर विरुद् प्राप्त करने वाले एवं इस गच्छ के चादि पुरुष जिनेश्वरसूरि रचित कथा कोष प्रकरण को सिंधी जैन प्रन्थमाला से १० वर्ष पूर्व प्रकाशित किया था। उसमें भी इस
गुर्वावली का काफी अच्छा उपयोग किया गया है। जिनेश्वर सूरि जी ईका चरित्र, उनके प्रन्थों का विशेष
परिचय और कथा कोष प्रकरण के संबंध में १२४ पृष्ठों में मुनि जी ने बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है।
पाठकों को उसे अवश्य देख जाने का अनुरोध करता हूँ। खरतरगच्छ के संबंध में उक्त प्रन्थ में मुनि जी
ने जो भावोदगार प्रगट किये हैं उनका आवश्यक अंश नीचे दिया जा रहा है:—

'खरतरगच्छ में अनेक बड़े बड़े प्रभावशाली आचार्य, बड़े बड़े विद्यानिधि उपाध्याय, बड़े बड़े प्रतिभाशाली पंडित मुनि और बड़े बड़े मांत्रिक, तांत्रिक, उपोतिर्विद, चैद्यक विशादद आदि कर्मठ यित जन हुए जिन्होंने अपने समाज की उन्नति, प्रगति और प्रतिष्ठा के बढ़ाने में बड़ा योग दिया है। सामाजिक और साम्प्रदायिक उत्कर्ष के सिवा खरतरगच्छ अनुयायियों ने संस्कृत, प्राकृत, अपभंश एवं देश्य भाषा के साहित्य को भी समृद्ध करने में असाधारण उद्यम किया और इसके फलस्वरुप आज हमें भाषा साहित्य, इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, वैद्यक आदिं विविध विषयों का निरुपण करने वाली छोटी बड़ी सैकड़ों हजारों प्रन्थ कृतियाँ जैन भंडारों में उपलब्ध हो रही हैं। खरतरगच्छीय विद्यानों की की हुई यह उपासना न केवल जैन धर्म की दृष्टि से ही महत्य वाली है, अपितु सम्मुच्चय भारतीय संस्कृति के गौरव की दृष्टि से भी उतनी ही महत्ता रखती है।

साहित्योपासना की हृष्टि से सरतर गच्छ के बिद्वान् यति मुनि बड़े उदार बैता मालूम देते हैं इस विषय में उनकी उपासना का लेत्र, केवल अपने धर्म या सम्प्रदाय की बाद से बद्ध नहीं हैं। वे जैन और जैनेतर वाक मय का समान माव से अध्ययन-अध्यापन करते रहे हैं। ज्याकरण, काव्य, कोव, छन्द, अलंकार, नाटक, ज्योतिष, वैद्यक और दर्शन शास्त्र तक के अगिएत अजैन मन्यों पर उन्होंने अपनी पांडित्य पूर्ण टीकाएं आदि रचकर तत्तद् मन्यों और विषयों के अध्ययन कार्य में बड़ा उपयुक्त साहित्य तैयार किया है। खरतरगच्छ के गौरव को प्रदर्शित करने वाली ये सब बातें इम यहां पर बहुत ही संदोप रूप में, केवल सूत्र रूप से ही उल्लिखित कर रहे हैं।"

खरतरगच्छ को प्राथमिक और सबसे बड़ी सेवा, चैत्यवास का उन्मूलन और सुविहित मार्ग का प्रचार है। जिनेश्वर सूरि जी से जिनपित सूरि जी तक के आवारों ने चैत्यवास का प्रवल विरोध और जोरों से खंडन किया। उन्हों के महान प्रयास का यह सुफल है कि सुविहित विधिमार्ग को पुनः प्रतिष्ठा मिल सकी। और उसकी परम्परा आज तक कायम रह सकी। इन आवारों का प्रभाव चैत्य वासियों पर भी हतना अधिक पड़ा कि कई चैत्यवासी भी उनके शिष्य हो गये। मुनि जिन विजय जी ने जिनेश्वर सूरि जी के प्रभाव के संबंध में लिखा है कि "जिनेश्वर सूरि के प्रवल पांडित्य और प्रकृष्ट चरित्र का प्रभाव न केवल उनके शिष्य समृह में ही प्रचारित हुआ अपितु तत्कालीन अन्यान्यगच्छ एवं यति समुदाय के भी व्यक्तियों ने इनके अनुकरण में क्रियोद्धार और ज्ञानोपासना आदि की विशिष्ट प्रवृति का बड़े उत्साह के साथ उत्तम अनुसरण किया। जिनेश्वर सूरि के जीवन कार्य ने इस युग परिवर्तन को सुनिश्चित स्वरूप दिया। तब से लेकर पिछले ६०० वर्षों में, इस पश्चिम भारत में, जैन धर्म का जो साम्प्रदायिक और सामाजिक स्वरूप का प्रवाह प्रचलित रहा, उसके मूल में जिनेश्वर सूरि का जीवन सबसे अधिक विशिष्ट प्रभाव रखता है। और इस दृष्टि से जिनेश्वर सूरि को जो उनके पिछले शिष्य प्रशिष्यों ने युगप्रधानपद से संबोधित और स्तुति गोचर किया है, वह सर्वधा ही सत्य वस्तु स्थिति का निर्देशक है।"

जिनेश्वर सूरिजी और अभयदेव सूरिजी के प्रारम्भिक जीवन चिरत पर प्रभावक चिरत महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसी तरह प्रन्थ प्रशस्तियां, शिलालेख से भी कुछ नये तथ्य प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक रास, गोत आदि सामग्री भी इसमें सहायक हैं। संवत् १४३० के महा विव्ञप्ति लेख से भी जिनोदय सूरि के समय की बहुत सी वातें जो पट्टावली में उल्लिखित नहीं हैं, प्राप्त होती हैं। कई ऐतिहासिक रास जो जैसलमेर भंडार की संग्रह पुस्तिका और जिनभद्र सूरि स्वाध्याय पुस्तिका में थे, अभी प्राप्त न होने के कारण जिनलिथ सूरिजी आदि का वृतांत बहुत ही कम झात है। अतः इन रासों की खोज की जाना आवश्यक है और समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाकर खरतरगच्छ का एक वृहद् इतिहास लिखा जाना अपेचित है। प्रस्तुत प्रन्थ तो उसकी एक भूमिका मात्र है। सामग्री काफी अच्छे रूप में प्राप्त है। आवश्यक है उसके संग्रह और उसके आधार से व्यवस्थित इतिहास तैयार करने की। खरतरगच्छ का गौरव और महत्व, तभी ठीक से प्रकाश में आ सकेगा। इस गच्छ के समस्त अनुयायियों का में इस परमावश्यक और अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए भूमिका समाप्त करता हूँ।

### खरतरगच्छ का श्रमण-समुदाय

( से॰ अगरचन्दजी नाइटा, बीकानेर )

सरतराच्छ यह नामकरण, इस गण्छ का परम्परा के अनुसार, संवत् १०७० के लगमग पाटण के महाराजा दुर्लभराज की राजसभा में चैत्यवासियों के साथ आचार्य वर्धमान सूरि और जिनेश्वर सूरि के साथ होने वाले शास्त्रार्थ से सम्बन्धित है । चैत्यवासी इस शास्त्रार्थ में पराजित हुए और जिनेश्वर सूरिजी आदि सुविहित मुनियों के कठोर आचारपालन का सूचक 'खरतर' संबोधन नृपति दुर्लभराज द्वारा किया गया। वर्तमान श्वेताम्बर गच्छों में यह सबसे प्राचीन भी है । अक्चलगच्छ और तपागच्छ इसके बाद ही हुए । आवार्य जिनेश्वर सूरि और उनके गुरुश्राता बुद्धिसागर सूरि बड़े विद्वान भी थे । उनके बनाये हुए कई मन्थ मिलते है जिनमें से 'प्रमालच्य' नामक जैन न्याय प्रन्थ और पंचप्रन्थी नामक व्याकरण प्रन्थ अपने विषय और ढंग के पहले प्रन्थ है । वैसे जिनेश्वर सूरिजी रचित 'अब्दिक टीका' आदि भी महत्वपूर्ण प्रन्थ हैं । जिनेश्वर सूरि जी के शिष्य जिनचन्द्र सूरि और अभयदेव सूरि हुए । इनमें से जिनचन्द्र सूरि रचित 'सम्वेगरंगशाला' प्रन्थ महत्वपूर्ण है और अभयदेव सूरि जी तो नवांगवृत्तिकार के रूप में प्रसिद्ध एवं सर्व-मान्य हैं और अभयदेव सूरि जी के पृष्टार जिनवल्लभ सूरि जी काविश विद्वानों में से हैं और अभयदेव सूरिजी के शिष्य वर्धमान सूरि के भी मनोरमा, आदिनाथ चरित्र प्रन्थित खलेखनीय हैं । जिनवल्लभ सूरिजी के शिष्य जिनशेखर सूरि से रूद्रपल्लीय शास्ता और वर्धमान सूरिजी से मधुकरी शास्ता प्रसिद्ध हुई।

जिनवल्सभ सूरिजी के पट्टधर जिनदत्त सूरिजी बड़े ही प्रभावशाली आचार्य हुए। जिन्होंने करीब सवा लाख जैन बनाये और बड़े दादाजी के नाम से आज भी पूजे व माने जाते हैं। सैंकड़ों स्थानों में उनके गुरू-मन्दिर और चरण-पादुकाएँ स्थापित हैं। सैंकड़ों स्तोत्र, स्तवन इनके सम्बन्ध में भक्तजनों ने बनाये हैं। इनका जम्म संवत् ११३२, दीक्षा ११४१, आचार्य पदोत्सव ११६६ और स्वर्गवास संवत् १२११ में मं अजमेर में हुआ। आषाद शुक्ला ११ को इनकी जयन्ती चनेक स्थानों पर मनाई जाती है।

जिनदत्त सूरिजी के शिष्य और पट्टधर जिनचन्द्र सूरिजी 'मिण्धारी दादाजी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि इनके मिल्लिक में मिण् थी। इनका स्वर्गवास छोटी उम्र में ही दिल्ली में हो गया। और महरोली में आज भी आपका स्मारक विद्यमान है। इनके पट्टधर जिनपित सूरि बहुत बड़े विद्वान और दिग्गजवादी थे। अनेक शास्त्रार्थ इन्होंने राजसभाओं आदि में करके विजय प्राप्त की थी। पांच सौ—सात सौ वर्षों से जो चैत्यवास ने रवेतान्वर सम्प्रदाय में अपना प्रभाव विस्तार किया था, वह जिनेश्वर सिर से लेकर जिनपित सूरिजी तक के आचार्यों के जबरवस्त प्रभाव से कीण प्रायः हो गया। अतः सुविद्वित मार्ग की परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित और चाल् रखने में खरतरगच्छ की, श्वेतान्वर जैन संघ को महान देन है।

जिनपति स्रिजी और उनके पट्टधर जिनेश्वर स्रिजी का शिष्य समुदाय विद्वता में भी अप्रणी था। उनके रचित प्रन्थों की संख्या और विशिष्टता उल्लेखनीय है। कुछ अन्य पट्टधरों के बाद १४वीं शताब्दी के उत्तराई में जिनकुशल स्रिजी भी बड़े प्रभावशाली हुए जो छोटे दादाजी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हैं व भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करने में कल्पतरु सदृश्य हैं। इनके भी मंदिर चरण पादुकाएँ और स्तुति-स्तोत्र प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं। चैत्य वन्दन कुलकबृति इनकी महत्वपूर्ण रचना है।

इन्हीं के समय में जिनप्रभ सूरि नाम के एक और आचार्य बहुत बड़े विद्वान और प्रभावक हुए

जिन्होंने सम्बत् १३८४ में मुहम्मद तुगलक को जैन धर्म का सम्देश दिया। उनकी सभा में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। कमाणा की महावीर मूर्ति को इन्होंने मुहम्मद तुगलक से पुनः प्राप्त किया और सम्राट उन्हें बहुत ही आदर देता था। जैन विद्वानों में सबसे अधिक स्तोनों के रचियता आप ही थे। कहा जाता है कि आपने ७०० स्तोन्न बनाये। जिनमें अब तो करीब १०० ही मिलते हैं। विविध तीर्थकल्प, विधिप्रपा, अ शिकचरित्र द्वाभय काव्य आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। पद्मावती देवी आपके प्रत्यक्त थीं। इनकी परम्परा १७-१८ वीं शताब्दी से तुप्त प्रायः हो गई। इनके गुरु जिनसिंह सूरि से 'लघु खरतर' शास्ता प्रसिद्ध हुई। इनकी जीवनी के सम्बन्ध में पंठ लालचन्द गाँधी और इमारे लिखित जीवन-चरित्र देखने चाहिये।

जिनकुशल सूरिजी के करीब सी वर्ष बाद जिनभद्र सूरिजी हुए जिनके स्थापित ज्ञान भंडार, जैसलमेर आदि में मिलते हैं। प्राचीन प्रन्थों की सुरचा और उनकी नई प्रतिलिपियाँ करवाकर कई स्थानों में ज्ञान-भन्डार स्थापित करने का आपने उल्लेखनीय कार्य किया है।

इनके १ सो वर्ष बाद यु० जिनचन्द्रसूरिजी बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए जिन्होंने सम्राट अकबर को जैन धर्म का प्रतिबोध कराया और शाही फरमान प्राप्त किये। सम्राट जहाँगीर ने जैन साधुओं के निष्कासन का जो आदेश जारी कर दिया था उसे भी आपने ही रह करवाया। आपके स्वयं के ६५ शिष्य थे। उस समय के खरतरगच्छ के साधु-साध्वयों की संख्या सहस्राधिक होगी। जिनमें से बहुत से उच कोटि के विद्वान भी हुए । ब्राष्ट्रलची जैसे अपूर्व प्रन्थ के प्रऐता महोपाध्याय समयसुन्दर 🕸 बापके ही प्रशिष्य थे । विशेष जानने के लिये हमारा युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि देखना चाहिये। ये चौथे दादा साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से इमने चारों दादा साइब के चरित्र प्रकाशित कर दिये हैं। इनमें जिनचन्द्र सूरिजी को सम्राट अकबर ने युगप्रधान पद दिया था। सं. १६१३ में बीकानेर में इन्होंने किया उढ़ार किया था। यु, प्र जिनचन्द्र सुरिजी के सी वर्ष बाद जिनभक्त सरिजी हुए उनके शिष्य प्रीतिसागर के शिष्य अमृतधर्म के शिष्य उपाध्याय न्तमाकल्याण्जी हुए। जिन्होंने साध्याचार के नियम प्रहुण कर शिथिलाचार को हटाने में एक नई क्रान्ति की। खरतरगच्छ में जाज सबसे अधिक साधु-साध्वी का समुदाय इन्हीं की परम्परा का है। यह अपने समय के बहुत बढ़े विद्वान थे। बीकानेर में सम्वत १८७४ में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके शिष्य धर्मानन्दजी के शिष्य राजसागरजी से सम्बत् १६०६ में सुखसागरजी ने दीचा महुण की, इन्हीं के नाम से सुखसागरजी का संघाडा प्रसिद्ध है जिसमें आवार्य हरिसागर सूरिजी का स्वर्गवास थोड़े वर्षों पहले हुआ है और अभी आनन्दसागर सरिजी विद्यमान हैं। उनके आज्ञानुवर्ती उपाध्याय कवीन्द्रसागरजी और प्रसिद्ध वक्ता मुनि कान्तिसागरजी कांदि १०-१२ साधु और लगभग २०० साध्ययां विद्यमान हैं। इसी परम्परा में महोपाध्याय-सुमतिसागरजी के शिष्य आवार्य श्री जिनमणिसागर स्रिजी बड़े विद्वान लेखक व चरित्र पात्र हुए हैं जिनके शिष्य महोपाध्याय विनयसागरजी हैं।

भभी खरतरमच्छ में तीन साधु समुदाय हैं। जिनमें से सुखसागरजी के समुदाय का उपर उल्लेख किया गया है। दूसरा समुदाय मोइनलालजी महाराज का है जिनका नाम गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध है। भाप पहले यति ये पर किया उद्धार करके साधु बने और तपागच्छ और खरतरगच्छ—होनों गच्छों में समान रूप से मान्य हुए। आपकी ही अद्भुत विशेषता थी कि आपके शिष्यों में दोनों गच्छ के साधु हैं और उनमें से कई साधु बहुत ही किथापात्र सरस प्रकृति के और बिद्धान हैं। खरतरगच्छ में इनके पृष्ट्धर जिनयरा-सूरिजी हुए। किर जिनऋदि सूरिजी गुजरात आदि में बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी आपके समुदाय में उपाध्याय सब्धिमुनिजी, बुद्ध मुनिजी, गुलाब मुनिजी

क्षः देखें समयसुन्दर कृति कुसुनोजिते.

आदि १०-१२ बड़े कियापात्र साधु हैं। कुक्ष साध्वियाँ भी हैं। उ. लिक्षमुनिजी ने करीब ३०-३४ हजार खोक परिमित पश्च इसे स्कृत प्रन्थ बनाये हैं और बुद्धिमुनिजो ने भी खनेक प्रन्थों का विद्वतापूर्ण सम्पादन किया है। जिनरत्नसूरिजी के शिष्यों में भद्रमुनिजी ने खाष्यात्मिक साधना में महत्वपूर्ण प्रगति की। आज वे सहजानंदजी के नाम से एक झात्मानुभवी और खाष्याष्मिक-योगी, संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। खपने ढंग के सारे जैन श्रमण समुदाय में ये एक ही खात्मानुभवी योगी हैं।

खरतरगच्छ में योग—अध्यात्म की परम्परा भी उल्लेखनीय रही है। योगिराज आनन्द्धनजी मूलतः खरतरगच्छ के ही थे। उसके बाद शीमद् देवचन्द्जी बड़े उनकोटि के आध्यात्म-तत्ववेता हो गये हैं। जिन्होंने भक्ति अध्यात्म का अपूर्व मेल वैठाया है। तदन्तर चिदानन्दजी (कपूरचन्दजी) भी खरतरगच्छ के ही योगियों में उल्लेखनीय थे तथा इनसे कुछ पूर्ववर्ती मस्त योगी झानसारजी बीकानेर के शमशानों के पास वर्षों तक साधना करते रहे हैं। बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और उदयपुर के महाराजा आपके बड़े भक्त थे। ध्य वर्ष की दीर्घायु में बीकानेर में आपका स्वर्गवास हुआ। आनन्द्धनजी की चौवीसी और कुछ पदों का का मर्म-स्पर्शी विवेचन आपने किया है। विशेष जानने के लिए हमारा 'ज्ञानसार प्रन्थावली' नामक प्रन्थ देखना चाहिये। द्वितीय चिदानन्दजी जो उपरोक्त सुखसागरजी के शिष्य थे, वे भी उल्लेखनीय जैन योगी थे। इनके रचित अध्यात्मानुभव योगप्रकाश, स्यादावाद अनुभव रत्नाकर, शुद्ध देव अनुभव विचार, दिव्यानुभव-रत्नाकर, आत्मञ्ज मोच्छेदनभानु आदि कई विशिष्ट प्रन्थ हैं। आपका स्वर्गवास सं० १६१६ में जावरे में हुआ। अध्यात्मानुभव योगप्रकाश प्रन्थ से आपकी योग सम्बन्धी जानकारी और अनुभव का विशव परिचय मिलता है।

खरतरगच्छ का तीसरा साधु समुदाय, जिनकृपाचन्द्र सृरिजी का है। कृपाचन्द्र सृरिजी भी पहले बीकानेर के खरतरगच्छ के यित थे। सम्वत् १६४३ में आपने क्रिया-उद्धार किया। संवत् १६७२ में आपको बम्बई में आपार्थ पद मिला। संवत् १६६४ में सिद्धचेत्र पालीताए। में आपका स्वर्गवास हुआ। आप बहुत बड़े विद्वान्, क्रियापात्र तथा प्रभावशाली गीतार्थ आचार्य थे। आपके शिष्यों में जयसागर सूरिजी भी अच्छे विद्वान् और त्यागी साधु थे। जिनका स्वर्गवास बीकानेर में हुआ। विद्यमान साधुओं में उपाध्याय सुखसागरजी उल्लेखनीय हैं। इनके शिष्य कान्तिसागरजी भी अच्छे विद्वान और वता हैं। जिन्होंने 'खंडहरों के वैभव' आदि प्रन्थ और कई विद्वतापूर्ण लेख लिखे हैं। कृपाचन्द्र सूरि के शिष्य समुदाय में अभी करीब १० साधु और १०-१४ साध्वयाँ विद्यमान हैं।

खरतरगच्छ में भी तथागच्छ की तरह १०-१२ शाखायें हुई। जिनमें से अभी चार शाखाओं के श्रीपूज्य और यित विज्ञमान हैं। श्रीपूज्य परम्परा में बीकानेर की भट्टारक शाखा के जिन विज्ञयेन्द्र सूरिजी बड़े प्रभावशाली हैं। इसी तरह खखनऊ की जिनरंग सूरि शाखा के जिन विज्ञयसेन सूरि और जयपुर की मंडोवरा शाखा के जिन धरगेन्द्र सूरिजी भी अच्छे विचारशील हैं। बीकानेर आचार्य शाखा के श्रीपूज्य सीमप्रभ सूरि हैं। वालोतरे की भावहर्षीय शाखा और पाली को आद्यपत्तीयशाखा के अब श्रीपूज्य नहीं हैं, केवल यित ही हैं। काशी के हीराचंद सूरि भी उल्लेखनीय हैं।

खरतरगच्छ का प्रभाव चेत्र भी बहुत बिस्तृत रहा है। राजस्थान तो मुख्य केन्द्र है ही, मध्यप्रान्त और वंगाल तथा विक्षण भारत, आसाम, गुजरात आहि में भी खरतरगच्छ के अनुयायी निवास करते हैं। राजस्थान में स्थानकवासी और तेरापन्थी सन्प्रदाय के प्रचार व प्रभाव के कारण इस गच्छ के बहुत से अनुयायी स्थानक वासी व तेरापन्थी हो गये, तथा गुजरात में तपागच्छ के प्रभाव के कारण खरतरगच्छ के होते हुए भी बहुत से लीग तपागच्छ की किया करने लगे हैं। इस तरह विगव कुछ वर्षों में अनुयायिओं की काफी कमी का गई है। फिर भी तपागच्छ के बाद इसी का स्थान काता है। जगह २ पर सैंकड़ों झान-भंडार, मंदिर, तीर्थ दादावाडियाँ इस गच्छ के प्रभाव की वशपताका फहरा रही हैं।

सरतरगच्छ के अमण समुदाय में साध्यमों का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। साधुओं की संख्या जब ३० के करीब हैं तो साध्यमें करीब २२४ हैं और उनमें कई तो बहुत ही विदुषी, सुललित व्याख्यानदाता और प्रभावशाली हैं। सुलसागरजी के समुदाय में ही सबसे अधिक साध्यमों हैं। करीब ४० वर्ष पूर्व प्रवर्तिनी पुण्यभी जी नामक एक साध्यों हुई उनके और उनकी गुरुबहन का ही यह सारा साध्यी परम्परा का विस्तार है। सोहन श्रीजी आदि बड़ी उब कोटि की साधिका इनमें हुई और वर्तमान में भी प्रवर्तिनी बल्कभ श्रीजी, प्रमोद श्रीजी, विदुषी रत्न विचच्चण श्रीजी आदि ब उनकी शिष्याएँ जैन शासन की शोभा बढ़ा रही हैं। लघुवय की अनेक-साध्ययां अभी विद्याध्ययम कर रही हैं अतः खरतरगच्छ का भविष्य भी उज्जल प्रतीत होता है। वास्तव में साध्यी समुदाय अवतक बड़ी उपेचित रही, अन्यथा इसके द्वारा बहुत बड़ा कार्य हो सकता था क्योंकि धार्मिक कार्यों में सबसे अधिक भाग स्त्री समाज लेता है और उनका नेटल्य ये साध्ययों ही सबसे अधिक कर सकती हैं। वे चाहें तो स्त्री समाज में शिचा प्रसार और धार्मिक आमिवृद्धि बहुत सरलता से ही कर सकती हैं। भावी समाज के आशाकेन्द्र वालक-बालिकाओं को उनकी माताएँ ही योग्य और संस्कारशील बना सकती हैं। और उन माताओं की। प्रे रक तथा निर्माता यह साध्यी मंडल ही है।

वर्तमान जैनतीर्थों के निर्माण, संरक्षण, जीर्णोद्धार धौर स्थापना में भी खरतरगच्छीय साधु ब श्रीपूज्य यित सम्प्रदाय का बड़ा योग रहा है। पूर्व देश के लुप्त शायः, धनेक तीर्थों का प्रगटीकरण खरतरगच्छ के साधु और यित समुदाय के द्वारा ही हुआ है और धन्य स्थानों के भी तीर्थों में उनके उपदेश से बनवाये हुए सन्दिर, मूर्तियां आदि प्रचुर परिमाणों में प्राप्त हैं। जैसल्पमेर के सभी कलामय मन्दिर खरतरगच्छ के शावकों के बनाये हुए हैं। धौर उनके आचार्यों के प्रतिष्टित हैं। इसी तरह बीकानेर आदि में भी जहाँ र खरतरगच्छ का अधिक प्रभाव रहा है, अनेक जिनालय साधु, बित व श्रीपूर्थों के उपदेश से बनाये गये। कापरडाजी आदि कई तीर्थ इन्हीं के द्वारा प्रसिद्ध हुए। रात्रुं जय, गिरनार, राणकपुर, सिरोही आदि धनेक स्थानों में खरतरगच्छ के शावक निवास करते थे और बहुत से प्रान्तों में तो आज भी करते हैं। धतः उन सब स्थानों में सन्दिर, उपाश्रय, दादाबाड़ियों व ज्ञान—भंडार हैं। सिन्ध प्रान्त में भी खरतरगच्छ का बड़ा प्रभाव रहा है पाकिस्तान हो जाने से सिन्ध के धनेक शावक राजस्थान आदि में बस गये हैं। बंगाल, धासाम और मध्यप्रदेश में भी खरतरगच्छ का बड़ा प्रभाव रहा है पाकिस्तान हो जाने से सिन्ध के धनेक शावक राजस्थान आदि में बस गये हैं। बंगाल, धासाम और मध्यप्रदेश में भी खरतरगच्छ का बड़ा प्रभाव रहा है और अब भी है। इस गच्छ के आचार्यों मुनियों और यितयों का रिवत साहित्य भी तिशाल है। जिसका पूरा विवरण करतर साहित्य सूची में दिया गया है।

खरतरगच्छ के भावक भाविकाओं ने अनेक धर्मकार्य किये, संदिर मूर्तियाँ बनाई तीर्थों का जीर्योद्धार करवाये, इजारों इस्तलिखित प्रतिबाँ लिखवाई, विविध धर्मप्रमावना के कार्य किये उनका भी अपना महत्व है।





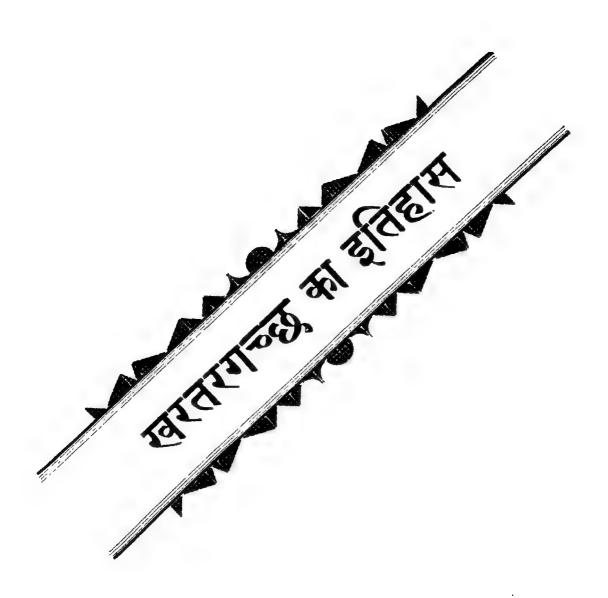

## नमो गुगप्रधानमुनीन्त्रेष्यः। खरतरगच्छालङ्कार युगप्रधानाचार्यगुर्वावलि

#### 🛞 मङ्गलाचरणम् 🛞

वर्धमानं जिनं नत्वा, वर्धमानजिनेश्वराः । ग्रुनीन्द्रजिनचन्द्राख्याऽमयदेवग्रुनीश्वराः ॥१॥ श्रीजिनवञ्चभद्धरिः, श्रीजिनदचद्धरयः । यतीन्द्रजिनचन्द्राख्यः, श्रीजिनपतिद्धरयः ॥२॥ एतेषां चरितं किश्चिन्, मन्दमत्या यदुच्यते । दृद्धं भ्यः श्रुतवेतृभ्यस्तन्मे कथयतः शृख् ॥३॥

श्चन्तिम तीर्थंकर 'वर्धमान' श्री महावीर स्वामी को नमस्कार करके वर्धमानस्वरि, जिनेश्वरस्वरि, जिनचन्द्रस्वरि, श्रभयदेवस्वरि, जिनवन्द्रस्वरि, जिनचन्द्रस्वरि, श्रभयदेवस्वरि, जिनवन्नस्वरि, जिनचन्द्रस्वरि श्रौर जिनपतिस्वरि इन श्राचार्यों का यत्किश्चित् जीवन चरित्र मैं अपनी मन्द बुद्धि के श्रनुसार कहता हूँ, जो मैंने परम्परा के जानने वाले बुद्धों से ज्ञात किया है। मेरे कथन को श्राप सुनिये—

#### आचार्य वर्धमानसूरि

१. द्य मो इर देश में चौरासी देवधरों के मालिक चैत्यवासी जिन चंद्र नाम के एक भाचार्य । उनका वर्धमान नामक शिष्य था। उस शिष्य को शास्त्र पढ़ाते समय जिनमन्दिर विषयक चौरासी आशातनाओं का वर्णन पढ़ने में आया। उनका विचार करते हुने वर्धमान के मन में यह भावना उत्पद्म हुई कि—'यदि इन चौरासी आशातनाओं का रहण किया जाय तो कल्याणप्रद होगा'। उसने अपना यह विचार गुरु को निवेदन किया। गुरुजी ने मन में सोचा कि—'इसका मन ठीक नहीं है'। इसलिये उसे आचार्य पद पर स्थापित कर दिया। आचार्य पद मिलने पर भी उनका मन चैत्यगृह में वास करके रहने में स्थिर नहीं हुवा। इसलिये अपने गुरु की सम्मति से वह इस हिनयों को साथ लेकर दि श्ली "ना द ली (१) आदि देशों की तरफ निकल आया। उस समय वहां पर

मारतवर्ष की राजधानी, जिसे दिल्ली, थोगिनीपुर भी कहते थे।

श्री उद्यो तना चार्य नाम के स्वरि विराज रहे थे। उनके पास वर्धमान ने आगम शास्त्र के तन्तों का ठीक ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं के समीप उपसंपदा अर्थात् पुनर्दी चा ग्रहण की। क्रमशः वे वर्धमान-स्वरि बन गये। इसके बाद उन वर्धमानस्वरि को इस बात की चिन्ता हुई कि—'स्वरिमंत्र का अधिष्ठाता देव कौन हैं ?' इसके जानने के लिये उन्होंने तीन उपवास किये। तोसरा उपवास समाप्त होते ही भरणेन्द्र नामक देव प्रगट हुवा। भरखेन्द्र ने कहा कि—'स्वरिमंत्र का अधिष्ठाता मैं हूँ' और फिर उसने स्वरिमंत्र के पदों का अलग अलग फल बताया। इससे आचार्य-मंत्र स्फुरायमान हो गया। फिर वे वर्धमानस्वरि सारे सुनि-परिवार सहित स्फुरायमान हो गये।

#### आचार्य जिनेश्वरसूरि

२. इसी अवसर में पण्डित जिनेश्वरगिष् ने — जो वर्धमानस्वरि के शिष्य थे — निवेदन किया कि भगवन ! 'यदि कहीं देश-विदेश में जाकर प्रचार न किया जाय तो जिनमत के ज्ञान का फल क्या है ! सुना है कि गुर्जर देश बहुत बड़ा है और वहाँ चैत्यवासी आचार्य अधिक संख्या में रहते हैं। अतः वहाँ चलना चाहिये।' यह सुनकर श्रीवर्धमानाचार्य ने कहा—'ठीक, किन्तु शकुन-निमित्तादिक देखना परमावस्यक है, इससे सब कार्य शुभ होते हैं।' फिर वे—वर्धमानस्वरि— सत्तरह शिष्यों को साथ लेकर भामह नामक बड़े व्यापारी के संघ के साथ चले। क्रम से प्रयाख करते हुये पाली पहुंचे। एक समय जब श्री वर्धमानस्वरि पण्डित जिनेश्वरगिष के साथ बहिर्भूमिका (शीचार्थ) जा रहे थे, उन्हें सोमध्वज नामक जटाधर मिल। और उसके साथ मनोहर वार्लोलाय हुआ। वार्तालाय के मसंग में सोमध्वज ने गुख देखकर आचार्य वर्धमान से प्रश्न किया—

का दोर्गत्यविनाशिनी हरिविरंच्युप्रप्रवाची च को, वर्णः को व्यपनीयते च पथिकेरत्यादरेण श्रमः। चन्द्रः पृच्छति मन्दिरेषु मरुतां शोभाविधायी च को, दाचिएयेन नयेन विश्वविदितः को भूरिविश्राजते॥१॥

दुर्गति का नाश करने वाली वस्तु क्या है ? विष्णु-ब्रह्मा-शिव का वाचक वर्ण क्या है ? पश्चिक लोग अपने अम को सुखपूर्वक कहाँ दूर करते हैं ? चन्द्र पूछता है कि मन्दिरों की शोभा बढ़ाने वाली वस्तु क्या है ? और जगत् में चतुरता तथा न्याय आदि गुर्खों से विश्वविख्यात होकर कौन प्रकाशमान है ? इन प्रश्नों का 'सोमध्वज' इस प्रकार एक ही पद में स्वरिजी ने उत्तर दिया । इसमें से सन्धि विश्लोप-सा, आम्, अध्वजः, ऐसा किया बाता है । अर्थात् दुर्गति-दारिद्रभ का नाश करने

<sup>ं</sup> जिनेश्वरसूरि का पूर्ववृत्त देखने के लिये देखें, प्रभावकचरितान्तर्गत व्यथयदेवसूरि चरित पद्य ३१ से ६०। प पाजी ( जोघपुर स्टेट )।

वासी सा-खन्मी है। श्रोम् यह वर्ष बहा:-विन्यु-महेश्र तीनों का वाचक है श्रयांत् इस पद से तीनों ही प्रहण किये जाते हैं। पियक लोग श्रव्यत बानी मार्गजनित श्रम को बड़े चाव से दूर करना चाहते हैं। देवताओं के मन्दिरों में शोमा बढ़ाने बासी वस्तु ज्वज श्रयांत् ज्वजा है। मन्दिरों की शोमा ज्वजा से बढ़ती है। चतु(ाई और नीति में विश्वविष्यात यदि कोई है तो वह सोमध्वज है।

यह उत्तर सुनकर वह तपस्वी बहुत श्रसक हुआ और उसने खारे जी बहुत भक्ति की ।

फिर उसी भामह सेठ के संघ के साथ बलते हुए गुजरात की श्रसिद्ध नगरी अन हि ल पुर पाट या में

पहुँचे । वहाँ नगर के बाहिर मण्डपिका अर्थात सरकारी चुन्नी घर में ठहरे । उस समय वहाँ उसके

श्रास-पास कोट नहीं था, जिससे सुरचा हो और शहर मैं सुसाधुओं का कोई भक्त आवक भी नहीं

था, जिसके पास जाकर स्थान आदि की यांचना की जा सके । वहाँ विराजमान मुनिवृन्द सह

श्राचार्य को ग्रीष्म से आकान्त देखकर पण्डित जिनेश्वर ने कहा—'पूज्यपाद! बैठे रहने से कोई

कार्य नहीं होता।' आवार्य ने कहा—'है सच्छिन्य, क्या करना चाहिये।' तब पण्डित जिनेश्वर
ने प्रार्थना की—'यदि आहा दैं तो सामने जो बड़ा घर दिखाई दे रहा है, वहाँ जाऊँ।' श्राचार्य ने

उत्तर दिया—'जाओ'। गुरु की बन्दम कर वे वहाँ से चले। वह घर श्रीदुर्लभराज के पुरोहित का

था। उस समय वह पुरोहित अपने शारीर में अभ्यंग-मर्दन करा रहा था। उसके सामने जाकर

श्राशीर्वाद दिया—

श्रिये कृतनतानंदा, विशेषवृषसंगताः। भवन्तु तव विश्रेन्द्र!, ब्रह्म-श्रोधर-शंकराः॥

[हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! मक्तों की भानन्द देने वाले, क्रम से इंस, शेपनाग भीर वृषम (बैल)पर घढ़ने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव भाषकी सक्सी की इदि करें।]

इसकी सुनकर पुरोहित बहुत प्रसम्ब हुमा भीर हृदय में विचार किया कि यह साधु कोई बड़ा विचायता वृद्धिमान झात होता है। उसी धुरोबित के बर में कई झात्र वेदपाठ कर रहे थे, उसे सुनकर पं० जिनेश्वरमित ने छनसे कहा—'इस झरह पाठ मत करो, किन्तु इस प्रकार करो'। यह सुनकर पुरोहित ने कहा—'इहों का वेद पठन—पाठन का अधिकार नहीं है'। पिएडत जिनेश्वर ने कहा—'धार तथा अर्थ को झानने वाले हम चतुर्वेदी माहाण हैं'। तम पुरोहित ने प्रसम्भ होकर पूछा—'धाप कहाँ से क्यारे हैं भीर यहाँ कहाँ विराज रहे हैं ?' गियाजी ने उत्तर दिया—'धम दिश्वी प्रान्त से कार्य हैं और इस देश में हमारे विरोधी मलुष्य होने के कारण हमें कोई ठोक स्थान नहीं मिला है। अभी शहर के बाहर खुली पर वें ठहरे हुये हैं। अठारह यति हैं, सब मेरे पूज्य हैं।' यह सुनकर पुरोहित ने कहा—'यह खुली पर वें ठहरे हुये हैं। अठारह यति हैं, सब मेरे पूज्य हैं।' यह सुनकर पुरोहित ने कहा—'यह खुली पर वें ठहरे हुये हैं। अठारह यति हैं, सब मेरे

पदी बाँच कर एक मार्ग-द्वार से प्रवेश करके आप सब सखपूर्वक विराजें। मिन्ना के समय मेरा सेवक आपके साथ रहने से बाह्यकों के वरों से आपको सुखपूर्वक मिन्ना प्राप्त हो जावेगी।' इस प्रकार प्रोहित के आग्रह से ये खोग उसके चतुःशाल के एक भाग में आकर ठहर गये। तब यह बात सारे शहर में फैल गई कि 'वसति-निवासी कोई नवीन यति लोग आये हैं।' स्थानीय देवगृह-निवासी यतियों ने भी यह बात सुनी । उन्हें इनका भागमन अच्छा मालूम नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि यदि रोग को उठते ही नाश कर दिया जाय तो अच्छा है। तब उन्होंने अधिकारियों के बालकों को-जो उनके पास पढ़ते थे-वतासे आदि मिठाई देकर प्रसंभ किया और उनके द्वारा नगर में यह बात फैलाई-- 'ये परदेश से मनिरूप में कोई गुप्तचर आये हैं, जो दुर्लभराज के राज्य के रहस्य को जानना चाहते हैं।' यह बात सारी जनता में फैल गई और क्रमशः राजसभा तक जा पहुँची। तब राजा ने कहा-'यदि यह ठीक है और ऐसे चुद्र पुरुष आये हैं तो इनको किसने आश्रय दिया है ?' तब किसी ने कहा- 'राजन् ! आपके गुरु ने ही अपने घर पर ठहराया है।' उसी समय राजा की श्राज्ञा से प्ररोहित वहाँ बुलाया गया। राजा ने प्ररोहित से पूछा- 'यदि ये धूर्त पुरुष हैं तो इनको तमने अपने यहाँ क्यों स्थान दिया।' पुरोहित ने कहा-यह बुराई किसने फैलाई है ? मैं लाख रुपयों की बाजी मारने के लिये ये कौड़ियां फैंकता हूँ, इनमें दृष्ण सिद्ध करने वाला इन कौड़ियों का स्पर्श करे। परन्तु कोई भी ऐसा न कर सका। तब प्ररोहित ने राजा से कहा- 'देव! मेरे घर में ठहरे हुये यतिजन साधात् मूर्तिमान् धर्मपुद्ध से दिखाई देते हैं, उनमें कोई प्रकार का द्षणा नहीं हैं।' यह सुनकर सराचार्य आदि स्थानीय चैत्यवासी यतियों ने विचार किया-'इन विदेशी सुनियों को शास्त्रार्थ में जीतकर निकाल देना होगा।' उन्होंने पुरोहित से कहा कि हम तम्हारे घर में ठहरे हुए मुनियों के साथ शास्त्र-विवार करना चाहते हैं।' पुरोहित ने कहा-'उनसे पूछ कर जैसा होगा वैसा मैं उत्तर दंगा।' फिर उसने अपने घर जाकर उन ग्रानियों से कहा-- 'महाराज ! विपत्ती लोग आप पूज्यों के साथ शास्त्र-विचार करना चाहते हैं।' उन्होंने कहा- 'ठीक ही है. तुम डरो मत और उनसे यह कहना-अगर आप लोग उनके साथ वाद-विवाद करना चाहते हैं तो वे भीदर्सभराजा के सामने वहाँ तुम शास्त्रार्थ के लिये कहोगे, वहाँ करने को तैयार हैं।' इसको सनकर उन्होंने सोचा कि यहाँ के सब अधिकारी हमारे वशीभृत हैं, इनसे कोई गय नहीं है। अतः राजा के समय राजसमा में ही शास्त्र-विचार किया जाय। तब पश्चाशरीय पार्श्वनाथ मगवान के के बड़े मन्दिर में अमुक दिन शास्त्र वर्षा होगी, ऐसा निवेदन पुरोहित की ओर से सर्व साधारख को कर दिया गया । अवसर पाकर पुरोहित ने एकोन्त में राजा से कहा-देव ! आगन्तक म्रान-बनों के साथ स्थानीय यति शास्त्र-विचार करना चाहते हैं और विचार न्यायवादी राजा की अध्यक्षता में किया गया शोमा देता है। अतः आप क्या करके उस अवसर पर समा-भवन में अवश्य विराजें। इस पर राजा ने कहा-'ठीक है. यह तो हमारा कर्तव्य ही है।'

तदनन्तर नियत दिन उसी बड़े मन्दिर में भी खराचार्य आदि स्वानीय चौरासी आचार्य अपने अपने मान मरतवे के साथ आकर बैठ गये। फिर प्रधान पुरुषों ने राजा को आमंत्रित किया। वह मी आकर अपने स्थान पर बैठ गया। तब राजा ने पुरोहित से कहा—जाओ, तुम अपने मान्य मुनियों को बुला लाओ। तब पुरोहित ने वहां जाकर श्री वर्धमानस्ररिजी से प्रार्थना की—स्थानीय आचार्य परिवार सहित वहां आगये हैं और श्री दुर्समराज नरेश प्रआशरीय मन्दिर में आपके प्रधाने की प्रतीचा कर रहे हैं। राजा ने उन स्थानीय आचार्यों को ताम्यूल हेकर सम्मानित किया है। पुरोहित के मुख से यह बात मुनकर श्रीवर्धमानस्ररिजी ने श्रीसुधर्मस्वामी, श्रीजम्यूस्वामी आदि चांदह पूर्वधर युगप्रधान स्ररियों का हृदय में घ्यान किया और पण्डित जिनेश्वर आहि कई एक गीतार्थविचवण साधुओं को साथ लेकर शुम शकुन से समा-भवन को चले। वहां पहुँचने पर राजा से निवेदित स्थान पर पण्डित जिनेश्वर द्वारा विद्याये हुए आसन पर आचार्यश्री बैठ गये। पंडित जिनेश्वर भी गुरु की आज्ञा से उनके चरणों के पास बैठ गये। राजा इन्हें भी ताम्यूल मेंट करने लगा। तब सब उपस्थित जनता के समच गुरुवर बोले—राजन् ! साधु पुरुषों को पान खाना उचिन नहीं है, क्यों कि शास्त्रों में कहा है कि —

#### ब्रह्मचारियतीनां च, विधवानां च योषिताम् । ताम्बूलभन्नणं विद्रा !, गोमांसान्न विशिष्यते ॥

["नक्षचारी, यित और विश्व स्त्रियों को ताम्यूल मद्या करना गोमांस के समान है।"] यह सुनकर वहां उपस्थित विवेकतान जनसंघ की आचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। शास्त्रार्थ विचार के विषय में गुरुजी बोले — 'हमारी तरफ से पिएडत जिनेरवर उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे और ये जो कहेंगे, वह हमें मान्य होगा'। इसे सुनकर सभी ने कहा कि ऐसा ही हो। इसके बाद पूर्व पत्र प्रह्या करते हुए, सर्वप्रधान सराचार्य ने कहा— 'जो मुनि वसति में निवास करते हैं, वे प्रायः वहदर्शन से बाह्य हैं। इन पह्रश्नों में चपण्क, जटी श्रादि का समावेश है, इनमें से यह कोई भी नहीं है। ऐसा अर्थ निर्णय करने के लिये नृत न वाद स्थ ल नामक पुस्तक पढ़ने के लिये उन्होंने अपने हाथ में सी। उस अवसर पर 'भावी में भृत की तरह उपचार होता है' इस न्याय का अवलम्बन करके भीविनेश्वरस्तरि ने कहा— 'श्रीदुर्लभराज! आपके राज्य में बया पूर्व-पुरुषों से निर्धारित नीति चलती है या आधुनिक पुरुषों की निर्माख की हुई नवीन नोति ?'। तब राजा ने कहा— 'पूर्व पुरुषों की बनाई हुई नीति ही हमारे देश में प्रचलित है, नवीन राजनीति नहीं।' तदनन्तर जिनेश्वरस्तरि ने कहा— 'महाराज! हमारे जैनमत में भी ऐसे ही पूर्व पुरुष जो गवाधर और चतुर्दश पूर्वभर हो गये हैं, उन्हीं का बताया हुआ मार्ग प्रमाखस्त्रहर्प माना जाता है, दुसरा नहीं।' तब राजा ने कहा— बहुत ठीक है। तदनन्तर जिने

सरस्रि ने कहा-राजन् ! इम लोग बहुत दूर देश से आवे हैं, अतः इमारे पूर्वाचारों के बनाये हुये सिद्धान्त-प्रन्थ इस अपने साथ नहीं लाये हैं । इसलिये, महाराज ! इन चैत्यवासी आचारों के मठों से पूर्वाचारों के विरचित सिद्धान्त प्रन्थों की गठरी मँगवा दीजिये, जिनके आधार पर मार्ग अमार्ग का निर्धाय किया जा सके ।' तब राजा ने उन चैत्यवासी यतियों को सम्बोधित करके कहा-ये वसतिवासी सुनि ठीक कहते हैं । पुस्तकें लावे के लिये मैं अपने सरकारी पुषकों को मेजता हूँ । आप अपने यहाँ सन्देशा मेज दें जिससे इनको वे पुस्तकें लावे ही जायँ । वे चैत्यवासी यित जान गये थे कि इनका पश्च ही प्रवल रहेगा, अतः चुष्पी साधकर बैठे रहे । तब राजा ने ही राजकीय पुरुषों को सिद्धान्त-अन्थों की गठरी लाने के लिये शीघ मेजा । वे गये और शीघ ही पुस्तकों के गहुड़ ले आये । उसे लाते ही उसी समय वह खोला गया । देवगुरु की कृपा से उसमें सबसे पहिले चतुर्दश पूर्वथर प्रयीत 'दशवेकालिकस्तत्र' हाथ में आया । उसमें भी सबसे पूर्व यह गाथा निकली—

अन्नर्टुं पगढं लेगां, भइज सयगासगा । उच्चारभूमिसंपन्न', इस्थीपसुविवज्जियं ॥

[ साधु को ऐसे स्थान में रहना चाहिये जो स्थान साधु के निमित्त नहीं, किन्तु अन्य किसी के लिये बनाया गया हो, जिसमें खान-पान और सीने की सुविधा हो, जिसमें मलमूत्र त्याग के लिये उपयुक्त स्थान निश्चित हो और जो स्त्री, पद्य, पएडग आदि से वर्जित हो।]

इस प्रकार की बसित में साधुओं को रहना चाहिये, न कि देन मन्दिरों में। यह सुनकर राजा ने कहा—यह तो ठीक ही कहा है। और जो सब अधिकारी लोग थे, उन्होंने जान लिया कि हमारे गुरु निरुत्तर हो गये हैं। तब नहां पर सब अधिकारी लोग पट ने से लेकर श्री कर ख मंत्री पर्यन्त राजा से प्रार्थना करने लगे—'ये चैत्यवासो साधु तो हमारे गुरु हैं। इन लोगों ने समस्त था कि—राजा हमें बहुत मानता है। इसलिये हमारे लिहाज से हमारे साधुओं के प्रति भी पचपात करेगा ही।'पर राजा पचपाती नहीं था, नह तो न्यायप्रिय था। इस अवसर को देखकर जिनेश्वरखरि ने कहा—महाराज! यहां कोई श्रीकरण अधिकारी का गुरु है, तो कोई मंत्री का, तो कोई पटवें। का गुरु है। अधिक क्या कहें, इनमें सभी का परस्पर गुरु-शिष्य का सम्बन्ध बना हुआ है। और भी हम आपसे पूछते हैं कि 'इस लाठी का सम्बन्ध किसके साथ है!' राजा ने कहा इसको सम्बन्ध मेरे साथ है। तब जिनेश्वरखरि ने कहा—'महाराज! इस तरह सब कोई किसी न किसी का सम्बन्ध मेरे साथ है। तब जिनेश्वरखरि ने कहा—'महाराज! इस तरह सब कोई किसी न किसी का सम्बन्ध निर्म सम्बन्धी गुरु हैं। इसके बाद राजा ने अपने अधिकारियों से कहा—अरे, अन्य सभी आचारों के लिये रत्नपह से निर्मित सात-सात गादियां बैठने के लिये हैं और हमारे गुरु नीचे आसन पर बैठे हैं,

क्या हमारे यहाँ गादियाँ नहीं ? इनके लिये मी गादियाँ लाओ । यह सुनकर आचार्य जिनेश्वर ने कहा---'राजन ! साधुओं को गादी पर बैठना उचित नहीं है ।' शास्त्रों में कहा है---

भवति नियतमेवासंयमः स्याद्विभूषा, नृपतिककुद ! एतल्लोकहासश्च भिचोः । स्फुटतर इह संगः सातशीलत्वमुच्चैरिति न खलु मुमुच्चोः संगतं गहिकादि ॥

[म्रस्चु को गादी आदि का उपयोग करना योग्य नहीं है। यह तो शृक्षार की एक चीज हैं, जिससे अवश्य ही असंयम—मन का चांचण्य होता है। इससे लोक में साधु की हँसी होती है। यह आसक्ति—कारक है और इससे सुखशीलता बढ़ती है। इसलिये 'हे राजन ! इसकी हमें आवश्यकता नहीं है।]

इस प्रकार इस पद्य को अर्थ राजा को सुनाया। राजा ने पूछा — 'श्राप कहां निवास करते हैं ?' सरिजी ने कहा—महाराज! जिस नगर में अनेक विपची हों, वहां स्थान की प्राप्ति कैसी ? उनका यह उत्तर सुनकर राजा ने कहा—नगर के 'कर दि ह ट्टी' नामक मोहल्ले में एक वंशहीन पुरुष का बहुत बड़ा घर खालो पड़ा है, उसमें आप निवास करें। राजा की आज्ञा से उसी चया वह स्थान प्राप्त हो गया। राजा ने पूछा—आपके भोजन को क्या व्यवस्था है ? स्वरिजो ने उत्तर दिया—महाराज! भोजन की भी वैसी हो कठिनता है। राजा ने पूछा—आप कितने साधु हैं ? स्वरिजो ने कहा—अठारह साधु हैं। राजा ने पुनः कहा—एक हाथी की खुराक से आप सब तुस हो सकेंगे? तब सरिजी ने कहा—महाराज! साधुओं को राजपिएड कल्पित नहीं है। राजपिएड का शास्त्र में निषेध है। राजा बोला—अस्तु, ऐसा न सही। भिन्ना के समय राजकर्मचारी के साथ रहने से आप लोगों को मिन्ना सुलम हो जायगी। फिर वाद-विवाद में विपिचियों को परास्त करके राजा और राजकीय अधिकारी पुरुषों के साथ उन्होंने वसित में प्रवेश किया। प्रथम हा प्रथम गुजरात में वसितमार्ग " की स्थापना हुई ।

३. दूसरे दिन विपित्तियों ने सोचा कि हमारे दोनों उपाय न्यर्थ हा गये। अब इन को यहां से निकालने का और कोई उपाय सोचना चाहिये। उन्होंने सोचा— राजा पटरानी के वश में है। वह जो कहती है, वही करता है। इस लिये किसी प्रकार रानी को प्रसम करके उसके द्वारा इन्हें

<sup>\*</sup> तुलना की अये-

ततः प्रभृति सञ्जञ्जे, वसतीनां परम्परा। महद्भिः स्थापितं वृद्धिमश्तुते नात्र संशयः।।८६।। ( प्रभावक चरित )

<sup>ं</sup> इसी बिजय के उपलक्ष में आचार्य जिनेश्वर की पूर्ण एवं कठोर साधुता के कारण इनकी परम्परा यहीं से सुविहित-विधि-खरतर पक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखें—इसी का द्वितीय खण्ड और विनयसागर विक्रित 'बक्कम मारती' की प्रस्तावना।

निकलवाना चाहिये। वे सब अधिकारीगण अपने अपने गुरु के कथन से आम, केले, दाख आदि फर्लो से भरी हुई डालियां तथा कई ब्राभृषण सहित सुन्दर सुन्दर वस्त्रों की भेंट लेकर रानी के पास गये। जिस तरह भक्त लोग भगवान् के सामने बिल-भेंट-पूजा रखते हैं, उसी तरह उन्होंने रानी के आगे यह मेंट घरी । इससे रानी राजी हुई और उनका वाञ्छित कार्य करने के लिये उद्यत हुई । उसी समय राजा को रानी से कोई बात पुछवाने की आवश्यकता आपड़ी। राजा ने एक नौकर को-जो दिल्ली प्रांत का रहने वाला था-रानी के पास भेजा और कहा कि यह बात रानी से कह आओ। महाराज, कह आता हूँ । ऐसा कहकर वह तुरन्त रानी के समीप गया और राजा का प्रयोजन उससे निवेदन किया । उसने उस समय वहां अनेक उक्त प्रकार की भेंट लेकर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों को बैठा देखकर सोचा कि यह तो हमारे देश से आये हुये आचार्यों को निकालने का उपाय सोचा बाना प्रतीत होता है। श्रत: मुक्ते भी उनका कुछ पचपोपण करने के लिये राजा से कहना चाहिये। ऐसा विचार करता हुआ वह राजा के पास पहुँचा और बोला-महाराज ! आपका सन्देश रानी को निवेदन कर दिया है; किन्तु महाराज ! मैंने वहां पर एक बड़ा कींतुक देखा । राजा ने पूछा--भद्र ! सो कैसा ? सेवक ने कहा--रानी अहिद्रूप सी हो रही है। जैसे अहिद् भगवान की प्रतिमा के भागे बलि-पूजा-रचना की जाती है, उसी प्रकार महारानी के आगे भी अधिकारियों ने पूजा-सामग्री का देर लगा रक्खा है। तरह-तरह के भूषण-वसन भेंट चढ़ाये जा रहे हैं। यह सुनकर राजा समभ गया कि-'जिन न्यायवादी मुनियों को मैंने गुरु-रूप में स्वीकार किया है, उनका दुष्ट लोग श्रव भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।' राजा ने उसी संवाददाता पुरुष को शीघ रानी के पास भेजकर कहलवापा-'तुम्हारे सामने इन लोगों ने जो भेंट धरी है, उसमें से यदि तुमने एक सुपारी भी ले ली है तो तुम मेरी नहीं और मैं तुम्हारा नहीं अर्थात् तुम्हारा हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रह जायगा । तुम तुम्हारे भीर हम हबारे ।' राजा का यह आदेश सुनकर रानी मयभीत हुई और बोली--'जो पुरुष जो बस्तु लाया है, उसे अपने घर ले जाय । मुभो इन वस्तुत्रों से कोई प्रयोजन नहीं है।' इस प्रकार उन विपचियों का यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ।

8. फिर उन्होंने चौथा उपाय सोचा कि-'यदि राजा विदेशी ग्रुनियों को बहुत अधिक मानेगा तो हम सब देवस्थानों को शून्य छोड़कर विदेशों में चले जायेंगे।' यह समाचार किसी ने राजा के पास पहुँचा दिया। राजा ने स्पष्ट कहा कि 'यदि उन्हें यहाँ रहना पसन्द नहीं है तो वे खुशी से जा सकते हैं।' वे लोग मुंमला कर वहां से निकल गये। उनके जाने बाद देवमन्दिरों में पूजा के लिए ब्राह्मणों को पुजारी बनाकर रख लिया गया। वे चैत्यवासी यति-जन घटनाचक्र के वश हो देवमंदिरों को छोड़कर चले तो गये, किन्तु मन्दिरों से बाहिर रहने में उन्हें बड़ी कठिनता प्रतीत होने लगी। खान, पान, स्थान, यान, आसन, आसुषण आदि वैभव-सुख-उपभोग के वे इतने परवश (दास) हो

चुके थे कि मन्दिरों के बिना उनके सारे ज्ञानन्द में इतनी महती बाधा उपस्थित हो गई, जिसकों वे किसी प्रकार भी नहीं सह सके ज्ञीर मानापमान का त्याग करके वे लोग भिष्म-मिष्म बहानों से एक एक करके सब ही वापिस मन्दिरों में ज्ञाकर रहने लग गये।

- थ. श्रीवर्धमानखरि भी राज-सम्मानित होकर अपने शिष्य-परिवार सहित उस देश में सर्वत्र विचरण करने लगे। अब कोई भी किसी भी प्रकार से इनके सामने बोलने की तमता नहीं रखता था। इसके बाद श्रीजिनेश्वरखरि की योग्यता और विद्वत्ता देखकर शुभ लग्न में उन्हें अपने पाट पर स्थापित किया और उनके माई बुद्धिसागर को आचार्य पद दिया एवं उनकी बहिन कल्पाणमित को श्रेष्ठ प्रवर्तिनी पद दिया गया। फिर इस तरह प्राम-प्रामान्तरों में विचरण करते हुये आचार्य जिनेश्वरखरि ने जिनचंद्र, अभयदेव, बनेश्वर, हरिभद्र, प्रसन्नचंद्र, धर्मदेव, सहदेव, सुमित आदि अनेकों को दीन्ना देकर अपना शिष्य बनाया। इन दिनों श्रीवर्धमानखरिजी का शरीर बद्धावस्था के कारण शिथल हो गया था। अतः आबृ तीर्थ में सिद्धान्त-विधि से अनशन लेकर देवगति को प्राप्त हुए।
- ६. तत्पश्चात् जिनेश्वरस्ति ने जिनचंद्र और अभयदेव को गुणपात्र जानकर स्ति पद से विभूषित किया और वे साधना करते-करते क्रम से युगप्रधान पद पर आसीन हो गये। धनेश्वर—जिनका जिनमद्र भी नाम था—को तथा हरिभद्र को स्ति पद और धर्मदेव, सुमित, विमल १न तीनों को उपाध्याय पद से अलंकत किया। धर्मदेवोपाध्याय और सहदेवगणि ये दोनों भाई थे। धर्मदेव उपाध्याय ने दोनों भाई हिरिसंह और सर्वदेवगणि को एवं परिष्ठत सोमचंद्र को अपना शिष्य बनाया। सहदेवगणि ने अशोकचंद्र को अपना शिष्य बनाया, जो गुरुजी का अत्यन्त प्रिय था। उसको जिनचंद्रस्ति ने अच्छी तरह शिचित करके आचार्य पद पर आरूढ़ किया। १न्होंने अपने स्थान पर हिरिसंहाचार्य को स्थापित किया। प्रसम्बचंद्र और देवमद्र नामक दो सिर और थे। इनमें देवभद्रसूरि सुमित उपाध्याय के शिष्य थे। प्रसम्बचंद्र आदि चार शिष्यों को अभयदेवस्तिजी ने न्याय आदि शास्त्र पढ़ाये थे। इसीलिए जिनवञ्चभगणि ने चित्रकृतीय प्रशस्ति में लिखा है—

सत्तर्कन्यायचर्चार्चितचतुरगिरः श्रीप्रसन्नेन्दुसूरिः, सूरिः श्रीवर्धमानो यतिर्पातहरिभद्रो मुनीड्देवभदः। इत्याचाः सर्वविद्यार्णवसकत्तभुवः सञ्चरिष्णुरुकीर्तिः, स्तम्भायन्तेऽधुनापि श्रुतचरण्रमाराजिनो यस्य शिष्याः॥

[ तर्क न्याय चर्चा से भूषित चतुरवास्त्री वाले प्रसमयन्द्रस्रि, वर्धमानस्रि, हरिभद्रस्रि, देवमद्र-स्रि बादि के विद्यागुरु अभयदेवाचार्थ थे । ये समस्त-विद्यारूपी समुद्र के पान करने में अगस्त्य आवि के समान थे। ऊपर फैलने वाली कीतिं के आधार प्तम्म थे और ज्ञान-चारित्र्य की सच्मी से खुशोमित थे।]

७. श्रीजिनेश्वरस्रि वहाँ से विहार करके आ शाय न्ली नामक नगरी में गये। वहाँ आपके कई दिन व्याख्यान हुए । व्याख्यान में बड़े २ विचचण पुरुष उपस्थित हुआ करते थे । वहाँ पर महाराज ने अनेक अर्थी एवं वर्णन से संयुक्त वैदग्ध्यपूर्ण ली ला वती कथा नामक प्रन्य की रचना की । वहाँ से डि एिड या शा ं ग्राम में गये । आपके पास अधिक पुस्तकें नहीं थीं । इसलिए गाँव के निवासी चैत्यवासी आचार्यों से व्याख्यानार्थ पुस्तकें माँगी । उन चत्यवासियों का अन्तःकरण ईच्यी-द्वेष से मलिन था, अतः उनने पुस्तकें नहीं दीं। जिनेश्वरस्रार दिन के उत्तरार्घ में रचना करते और प्रातःकाल व्याख्यान करते । चतुर्मास में कथावाचकों के हितार्थ 'कथानककोश ' की रचना की \*। उन दिनों उसी ग्राम में कुछ साध्वियों के साथ मरुदेवी नामवाली प्रवर्तिनी साई हुई थीं : उनने वहाँ चालीस दिन का संथारा लिया था। श्रीजिनेश्वरस्रारिजी ने समाधिकाल में संलेखना पाठ सनाया और कहा था- 'श्रायें ! इस शरीर को त्याग कर दूसरे भव में श्राप जहाँ उत्पन्न हों. वह स्थान हमें बतला दीजियेगा ।' उसने भी कहा- 'अवश्य निवेदन करूँगी ।' पश्च-परमेष्ठी का ध्यान करती हुई वह स्वर्ग को सिधार गई। वहाँ से परमर्द्धिक देवलोक में उत्पन्न हुई। उन्हीं दिनों एक श्रावक युगप्रधान श्राचार्य का निश्रय करने के लिए उ ज यन्त पर्वत के शिखर पर जाकर उपवास करने लगा । उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जब तक वेर्डि भी देवता मुक्ते युगप्रधान नहीं बत्तका देगा. तब तक मैं निराहार रहुँगा । सौभाग्य से उन्हीं दिनों ब्रह्मशान्ति नामक यन्न-जो भगवान का परिचारक था-तीर्थंकर वन्दना के लिये महाविदेह चेत्र में गया था। वहाँ पर देव-रूप चारिसी मरुदेवी ने उसके द्वारा जिनेश्वरद्वरिजी के पास यह सन्देश भेजा-

> मरुदेवि नाम श्रजा गिएए। जा श्रासि तुम्ह गच्छिम । सग्गंमि गया पढमे, देवो जाश्रो महिड्ढीश्रो ॥ टक्कखयंमि विमाए। दुसागराश्रो सुरो समुष्पन्नो । समएोस सिरिजिए।सरसूरिस्स इमं कहिज्जासु ॥ टक्कउरे जिएवंद्ए।निमित्तमिहागएए। संदिट्टं । चरए।मि उज्जमो मे कायव्वो किं व सेसेसु ॥

[ आपके गच्छ में जो मरुदेवी नामक प्रवर्तिनी आर्या थी, वह प्रथम स्वर्ग में जाकर महर्षिक देव हुई है। वह टक्कलनामक विमान में है और दो सागर आयुष्य के परिमाख से उत्पन्न हुई है।

<sup>ं</sup> पर्शमान में इसे बीडशाया कहते हैं। जो जोधपुर स्टेट के प्रवेतसर बिबीजन में है।

<sup>&</sup>quot; सिंबी नेन मन्धमाला से मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित स्वीवक्रवृत्ति सह प्रकाशित हो चुकी है।

हुनीन्द्र जिनेश्वरस्वरि को यह समाचार मेरी धोर से कह देना धौर कहना कि-महर्द्धिक देव-देहधा-रिसी मरुदेवी जिन-बन्दना के लिये टक्कलपुर में धाई थी, वहाँ यह सन्देश दिया है कि आप चारित्र के लिये अधिक से अधिक उद्यम करें। शेष अन्य कार्यों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

उस ब्रह्मशान्ति नामक या ने यह सन्देश जिनेश्वरखरि को नहीं सुनाया; किन्तु गिरिनार पर्वत के शिखर पर युगप्रधान का निश्चय करने के लिये उपवास करने वाले उस आवक को उठाया और उसके पहिनने के वस्त्र पर म॰ स॰ ट॰ स॰ ट॰ च॰ ये अचर लिख दिये और कहा कि नगर में जाओ और वहाँ पर जिस आवार्य के हाथ से धोने पर ये अचर मिट जायँ, उसी को युग-प्रधान आचार्य समक लेना। वह आवक वहाँ से चलकर अनेक शहरों में गया और अनेक आचार्यों को वे अचर दिखाये, किन्तु उनके तारपर्य को कोई भी नहीं जान सका। बाद में सौभाग्य से वह उस ग्राम में पहुंचा जहाँ जिनेश्वरखरि विराज रहे थे। खरिजी ने उन अचरों को बाँच कर जान लिया कि तीन गाथाओं के ये आदि अचर हैं। फिर उनको वस्त्र पर से धो दिया और सन्देश के रूप में मरुदेवी की कही हुई तीनों गाथायें ज्यों की त्यों लिख दीं। इस वात को देखकर उसको यह निश्चय हो गया कि—ये ही युगमधान आचार्य हैं और मुख्य रूप से उनको अपना गुरु स्वीकार किया। इस प्रकार अमण मगवान् महावीर द्वारा प्रदर्शित धर्म को अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से प्रदीप्त करके श्रीजिनेश्वरखरिजी देवलोक प्रधार गये।

#### आचार्य जिनचन्द्रसूरि

ट. श्राचार्य जिनेश्वर के पश्चात् खरियों में श्रेष्ठ जिनचन्द्रसिर हुये, जिनके श्रष्टादश-नाममाला का पाठ तथा श्रर्थ सब अच्छी तरह जिह्नात्र उपस्थित था। सब शास्त्रों के पारक्रत इन महाराज ने अठारह हजार प्रमाण वाली संवेगर का शाणा की संव ११२५ में रचना की। यह प्रन्थ भव्य जीवों के लिये मोचरूपी महल का सोपान सा है। आपने जावा लिपुर में जाकर श्रावकों की समा में—'चीवंद समावस्सय' इत्यादि गाथाओं की व्याख्या करते हुए जो सिद्धान्तसंवाद कहे थे, उनको उन्हों के शिष्य ने लिख कर तीन सी श्लोकों के परिमाण का दिन चर्या नामक प्रन्थ तैयार कर दिया, जो शावक समाज के लिये बहुत ही उपकारी सिद्ध हुआ है। वे जिनचन्द्रसिर भी अपने काल में जिनधर्म का यथार्थ प्रकाश फैलाकर देवगित को प्राप्त हुये।

<sup>ां</sup> इसका संशोधन आवार्य देवभद्र और श्री जिनवज्ञभगिया ने किया था।

<sup>\*</sup> जावाजिपुर 'जाजोर' को कहते हैं, जो वर्तमान में जीवपुर स्टेट में है। इसका 'स्वर्णगिरि' नाम भी ' कई ग्रम्थों में सिक्कता है।

प सम्भवतः यह मन्य प्राप्त नहीं है।

#### आचार्य अभयदेवसूरि

 तदनन्तर—नवाक्री व्याख्याकार युगप्रधान श्रीमद् अभयदेवस्तरि हुए । इन्होंने नौ सक्तें की व्याख्या करने में जो अपनी बुद्धि की कुशलता प्रकट की है उसका स्वरूप इस प्रकार है-साधकों की चर्चा में अग्रगएय श्री अभयदेवसूरिजी कम से ब्रामानुबाम विहार करते हुये श म्भा खा नामक ग्राम में गये। वहां पर किसी रोग के कारण आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। जैसे जैसे ध्यौषधि आदि का प्रयोग किया गया वैसे वैसे घटने के बजाय रोग अधिक से अधिक बढता ही शया । जरा भी आराम नहीं हुआ । चतुर्दशी के दिन कई योजन दूर रहने वाले भावक भी महाराज के साथ पाद्यिक प्रतिक्रमण करने की आया करते थे। महाराज ने किसी समय अपने शरीर की अधिक रोगग्रस्त जानकर सब आवकों को बुलाकर आदेश दिया- 'आगामिनी चतुर्दशी के दिन हम संथारा लेंगे। इसलिये मिथ्या-दुष्कृत-दान कमत-क्षामणा के वास्ते आप लोगों की उपस्थित आवस्यक है।' खरिजी के इस निश्रय के बाद त्रयोदशी के दिन अर्थरात्रि के समय शासनदेवी प्रगट हुई और उसने सरिजी से कहा-- 'सोते हो या जागते हो ?' दुर्बलतापरा मन्द स्वर से सरिजी ने कहा-' जागता हैं '। देवी ने कहा-'शीघ उठिये और उलभी हुई इस नीस्त्ररूपी कुकडी की मुलक्ताइये।' सरिजी बोले-'समर्थ नहीं हैं ' माँ '।' देवो बोली-'क्यों, शक्ति क्यों नहीं है।' अभी तो बहुत वर्षों तक जीवित रहोगे । नव अङ्गों की व्याख्या तुम्हारे ही हाथों से होगी ।' आचार्य ने कहा-'मरे शरीर की तो यह अवस्था है, मैं व्याख्या कैसे कर सक्गा ?' तब देवी ने उन्हें उपदेश दिया-स्तम्भन कपुर\* में सेटी नदी के किनारे खाकर के खर्खे पत्तों के नीचे पार्श्वनाथ भगवान की स्वयम्भु प्रतिमा विद्यमान है। उस प्रतिमा के आगे मक्तिभाव से स्तवना कीजिये। आपका शरीर स्वस्थ हा जायगा । ऐसा कह कर देवी अदृश्य हो गई । प्रातःकोल होते ही गुरुजी अन्तिम सिध्या-हुन्कृत दान देंगे-इस अमिप्राय से स्थानीय और वाहिर के रहने वाले सब शावक एकत्रित होकर आये और श्रीपुज्यजी को बन्दना की। पुज्यक्षी ने कहा-'हम पार्श्वनाथ भगवान की बन्दना करने के लिये स्तम्भनकपुर जायेंगे। अब यहां नहीं रहेंगे और अब संबारा भी नहीं लिया जायगा। सरीक्षर के विचार में सहसा परिवर्तन देखकर आवकों की विश्वास हो गया कि महाराज की अवस्य ही किसी न किसी शासन देव का उपदेश हुआ है। उन्होंने निवेदन किया—मगवन ! हम स्रोय भी भगवद्धन्दन के लिये आपके साथ बलेंगे। यात्राधी भावकों का संब तैयार हो गया। महाराज के लिये यान का प्रबन्ध किया गया । शुभ शक्कन में सारा ही संघ वहां से रवाना हो गया । रोग के कारण महाराज की भूख बन्द हो गई थी । परन्तु देवगुरु की कृपा से मार्ग में पहले ही प्रयाश में महाराज की भृख कुछ-कुछ जागृत हुई और वढ् रसों की अमिलावा होने लगी। चलते-चलते जब

<sup>\*</sup> वर्तमान 'सम्भात'।

भव ल क<sup>†</sup> नामक ग्राम में पहुँचे, तब तक तो छरिजी का सब रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ हो गया। स्वस्य होने पर आचार्यभी ने बाहन का त्याग कर दिया और पैदल ही यात्रा करते हुये खंगात पहुँचे । वहां पर भावक लोग भी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को शासन देवी के कहने के अनु-सार खोजने लगे। परन्त उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दी। इताश होकर गुरूजी से आकर पूछा-'भगवन् ! प्रतिमा किस स्थान पर है ?' गुरुबी ने कहा-- 'ढाक के पत्तों के ढेर के नीचे देखी ।' गुरु जी की बाजानसार पत्तों की हटाकर सबने देवीप्यमान प्रतिमा देखी। वडां के निवासियों से मक्तबून्द को जात हुआ कि यहां पर एक गाय प्रतिदिन आकर अगवान की प्रतिमा को स्नान कराने के लिये द्ध भगरती थी । भगवान की प्रविमा के दर्शन करके शावक बढ़े ज्ञानन्द विमोद हुये और गुरुजी से आकर निवेदन किया-भगवन ! आपके बतलाये हुए स्थान पर प्रतिमा प्राप्त हो गई है । आवकों के ये वचन सुनकर आचार्य भगवद्धन्दना के लिये चले । वहां प्रतिमा के दर्शन करके भक्तिपूर्वक स्तृति करते हुये आचार्य जी ने खड़े-खड़े ही शासन देवी की सहायता से 'जय तिहुयश' आदि वचीस पद्यों के स्तोत्र की रचना की । इस स्तोत्र में अन्तिम दो गाथापें देवताओं का आकर्षण करने वाली थी । इसलिये देवताओं ने आचार्य महाराज से कहा-- 'भगवन ! नमस्कार सम्बन्धी तीस गाधाओं के स्तोत्र-पाठ से ही हम प्रसन्त होकर पाठ करने वालों का कल्याण करेंगे। अन्तिम दो गाथाओं के पाठ से तो हमको प्रत्यच उपस्थित होना पहेगा, जो हमारे लिये कष्टदायी होगा। अतः स्तोत्र में से अन्त की दो गाथाओं का संहरण कर दीजिये।' देवताओं के अनुरोध से आचार्य ने स्तोत्र में से वे दो गाथायें कम कर दीं। वहां पर आचार्य महाराज ने सारे समुदाय के साथ वन्दना की और अनेक उपचारों से विस्तारपूर्वक पूजा कर उस प्रतिमा की वहां स्थापना की और वहां पर एक सन्दर विशाल देव-मन्दर का निर्माण किया गया। तभी से विश्व 💐 🛍 धारायदेवस्परि द्वारा स्थापित सब मनोरथों का पूर्ण करने वाला यह भी पार्श्वनाथ स्वामी का तीर्थ प्रसिद्ध हुआ।

- १०. वहां से विहार कर आचार्य महाराज पाटण शहर में आ गये। वहां पर स्वर्गीय जिनेश्वरखरि द्वारा प्रतिष्ठित 'क र हि ह ट्टी' वसति में रहे। सब प्रकार की सुविधा देखकर स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, विवाहप्रज्ञप्ति आदि नौ अङ्गों की टीका का प्रणयन प्रारम्भ किया। व्याख्या करते समय कहीं पर जब-जब उन्हें सन्देह होता तो वे जया-विजया-जयन्ती-अपराजिता नामक शासन देवियों का स्मरख करते थे। वे देवियाँ महाविदेह खेत्र में विराजमान तीर्थंकर मगवान से पूछकर तब-तब उनका सन्देह निवारण करती थीं।
- ११. उन्हीं दिनों में जैत्यवासी श्राचार्यों में प्रधान द्रोग्याचार्य ने भी सिद्धान्त-स्याख्या श्रास्थ्य की। अपना २ पुद्धा लेकर सभी श्राचार्य उनके पास श्रवण करने श्राने लगे। महाराज

र्व बतेमान 'बोबका' गुर्वरशन्त ।

अभयदेव स्ररिजी भी वहाँ जाया करते थे। द्रोखाचार्य आये हुये सब आचार्यों को अपने पास आसन पर विठलाता था । सिद्धान्तों की व्याख्या करते समय जिन जिन गांधाओं में द्रोखाचार्य को सन्देह होता था, वहाँ वे इतने मन्द स्वर से बोलते बे कि दूसरों को कुछ सुनाई नहीं देता था। यह देखकर दूसरे दिन अपयदेवस्तरिजी ने व्याख्यान करने योग्य प्रकरें सा की सुन्दर व्याख्या कर के द्रीखाचार्य को ला दी और कहा "इसे देखकर इसके अनुसार आप सिद्धान्त की व्याख्या करें।" जो कोई भी उस व्याख्या को देखता था. वह आश्वर्य-चिकत हो उउता था। अतः द्रोगाचार्य ने जब उस न्याख्या को पढ़ा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे-"यह न्याख्या गराधरों की बनाई हुई है या अमयदेव खरि की ?" जब उन्हें मालूम हुआ कि अभयदेवखरि की ही बनाई हुई है; तब तो द्रोताचार्य के मन में अभयदेवद्वार के प्रति सम्मान का भाव बहुत बढ़ गया। दूसरे दिन ड्याख्यान के समय जब अभयदेवस्तरि व्याख्या अवस्य करने आये तब द्रोसाचार्य गद्दी से खडे होकर उनका स्वागत करने के लिये सम्मुख गये। अपने आचार्यों के द्वारा विधिमार्गानुयायी आचार्य के प्रति प्रतिदिन इस प्रकार आदराधिक्य देखकर वहाँ आने वाले सब जैत्यवासी आचार्य रुष्ट हो गये। सभास्थल से उठकर सबके सब नगर में जाकर कहने लगे-"अभयदेवाचार्य में हमसे कौन सा गुरा अधिक है, जिसके कारण हमारे प्रधान आचार्य भी उसका इतना आदर करते हैं। ऐसा करने से इमारी प्रतिष्ठा तो सर्वथा नष्ट ही हो गई। और फिर हम तो कुछ भी नहीं रहे।" द्रोणाचार्य तो बड़े बुंद्भान और गुलों के पचपाती थे, उन्होंने एक नृतन श्लोक बनाकर मठों में सब चैत्यवासी श्चाचार्यों के पास भिजवाया:---

भाचार्याः प्रतिसद्ध सन्ति महिमा येषामपि प्राकृते-मीतुं नाऽध्यवसीयते सुचिरतेस्तेषां पवित्रं जगत्। एकेनाऽपि गुणेनं किन्तु जगति प्रज्ञाधनाः साम्प्रतं, यो धत्ते ऽभयदेवसूरिसमतां सोऽस्माकमावेद्यताम्॥

[ आजकल घर-घर में अनेक आचार्य हैं, जिनकी महिमा को भी साधारण पुरुष समभ्य नहीं सकते और जो अपने सचित्रों से सारे संसार को पित्र कर रहे हैं। यद्यपि यह सब कुछ सत्य है, फिर भी मैं विद्वान् लोगों से पूछता हूं कि इस समय जगत् में कोई एक आचार्य भी ऐसा बत-लावें जो किसी एक गुरू में भी इन अभयदेवद्वरि की समानता कर सकता हो।"]

इस श्लोकनद् खचना को पड़कर सब आचार्य ठंडे पड़ गये। तदनन्तर द्रोशाचार्य ने अमय-देनस्ररि से कहा-'आप सिद्धान्तों की जो बुचियां बनावेंगे उनका लेखन और संशोधन में करूँगा।' क्हां पर रहते हुए श्रीमनयदेशहरिजो ने परिप्रह-धारो दो गृहस्थों को प्रतिबोध देकर उनको सम्यक्ती द्वादशव्रतधारी बनाया। वे दोनों ही शान्ति के साथ आवक धर्म का पालन करके देवलोक में पहुँचे। देवलोक से तीर्थंकर वन्दना के लिये महाविदेह खेत्र में गये। वहाँ पर सीमन्धर स्वामी खौर युगमन्धर स्वामी की वन्दना की। उनके पास से धर्म सुनकर पूछा—''हमारे गुरु श्रीममयदेव-सरिजी कौन से भव में मोच पधारेंगे?'' दोनों स्वामियों ने कहा—'तीसरे भव में सुक्ति जायँगे।' यह सुनकर वे दोनों देव बड़े प्रसक्त हुए और अपने गुरु श्री अभयदेवस्वरि के पास जाकर वन्दना करके भगवान की कही हुई बात सुनाई। और वहाँ से वापिस लीटते समय उनने इस अग्रिम गाथा का उच्चारण किया—

#### भिण्यं तित्थयरेहिं महाविदेहे भवंमि तइयांमि । तुम्हाण चेव ग्ररवो मुत्तिं सिग्धं गमिस्संति ॥

[महाविदेह चेत्र में तीर्थक्करों ने यह बात कही है कि तुम्हारा गुरु तीसरे मन में शीघ्र ही मुक्ति को जायगा।] इस गाथा को स्वाध्याय करती हुई महाराज की एक साध्वी ने सुना। उसने आकर वह गाथा महाराज को सुनाई। महाराज ने कहा—''हमको पहिले ही देव सुना गये।''

तदनन्तर किसी समय वहाँ से श्रीखरिजी विहार करके पा न्ह ऊदा नामक प्राम में पधारे । बहां पर महाराज के बहुत से श्रमणोपासक भक्त थे । उनके कई जहाज समुद्र में चला करते थे । उन्होंने जहाजों को किराने के माल से लदा कर विदेश में भेजा था । वहां यात्री लीगों की जुवानी अफवाह —किंवदन्ती—सुनाई दी की किराने के भरे हुये जहाज हुब गये । इस दुःखद बात को सुनकर श्रापक अत्यन्त उदास हो गये । श्रीर इसी कारण वे उस दिन श्री श्रमयदेवद्धरिजी की वन्दना करने को ठीक समय पर नहीं जा सके । श्रीखरिजी ने किसी कारणवश उन्हें याद किया तब वे गये और बन्दना करके बैठ गये । तब महाराज ने उनसे बन्दनार्ध आने में देर हो जाने कारण पूछा । श्रावक बोले—महाराज ! जहाजों के इवने की किंवदन्ती सुनकर हम लोग बहुत दुःखित हो उठे हैं और यही कारण है कि आज हमारा वन्दना करने भी श्राना नहीं हुआ । महाराज ने उनका यह कथन सुनकर जहाज सम्बन्धी कुछ बात जानने के लिये एकाम चित्त से दायभर कुछ ध्यान लगाया । फिर शावकों से कहा—"आप लोग इस विषय में चिन्तित न हों । कोई चिन्ता करने की बात नहीं है ।" फिर दूसरे दिन किसी मनुष्य ने आकर समाचार सुनाये कि "आप लोगों के जहाज सकुशल समुद्र पर पहुँच गये हैं ।" इस शुम समाचार को पाकर शावक लोग सब मिलकर महाराज के पास आये और निवेदन किया—"मगवन ! आपने जो आज्ञा की थी वह सत्य हुई । इस किराने के ब्यापार में जितना लाम होगा उसका आधा हुव्य हम लोग सिद्धांत की पुस्तकों की लिखाई में व्यय

करेंगे । "इससे आपकी मुक्ति होगी । यह सर्वधा युक्त है । आपका यह कर्जन्य ही है ।" इस तरह महाराज ने उनकी सराहना-प्रशंसा की । उन लोगों ने प्रोत्साहित होकर श्रीश्रमयदेवस्रिर विरचित सिद्धांत-पृत्ति की अनेक पुस्तकें लिखवाई । वहां से विहार करके श्रीग्रिरिजी वापस पाटस आ सर्थ । उन दिनों चारों दिशाओं में यह प्रसिद्ध हो गई कि श्री अमयदेवस्रिरिजी सब सिद्धांतों के पारंगत हैं।

#### म्राचार्य जिनवस्रभसूरि

१३. उस समय में आशिका नगरी में चैत्यवासी जिनेश्वरखरि नाम के एक मठाधीश आचार्य रहते थे। उस नगरी में जितने आवकों के बालक थे. वे सब उनके पास मठ में पढ़ते थे। उन बालकों में एक श्रावकपुत्र का नाम जिनवल्लभ था। उसका विता उसे वचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिघार गया था। उसकी माता ने ही उसका पालन पोषण किया था। जब उसकी आयु पढ़ने योग्य हुई: तब माता ने उसको अन्य बालकों के साथ पढ़ने के लिये मठ में भेजना शरू किया। अन्य सहपाठियों की अपेक्षा वह अधिक पाठ याद कर लेता था। एक दिन जब वह--जिनवल्लभ-मठ से पढ़कर घर जा रहा था तो मार्ग में उसको एक टीपना मिला, जिसमें सर्पाकर्षणी तथा सर्प-मोचर्ची नामक दो विद्यापें लिखी हुई थीं। उसमें बताई हुई विधि के अनुसार जिनवद्वाभ ने पहले पहली विद्या के मंत्रों का उचारण किया। उसके प्रभाव से सब दिशाओं से सर्व आने लगे. उन्हें देखकर विद्या के प्रभाव को जानकर वह जरा भी नहीं घनड़ाया और दसरी सर्पमोक्षणी विद्या का पंचाविधि उचारण करके उन आते हुये सर्पों को वैसे ही वायस लौटा दिया । यह समाचार जब गुरु जिनेश्वरधरिजी ने सुना तो उनका हृदय उस बालक पर आकर्षित होने लगा और वे जान गये कि यह बालक बड़ा गुर्खा है। तब उनने किसी भी प्रकार से उसको अपने अधिकार में ले लेने का एट संकल्ब किया। सरिजी ने अनेक प्रलोभन देकर उस बालक को अपने वश में करके उसकी माता को क्यर वचनों से समस्ता-बुक्ता कर पाँच सौ रुपये दिलाये और जिनवद्यम को अपना शिष्य कर लिया । उसे छन्द, अल्ड्रार, काव्य, नाटक, ज्योतिष तथा लक्क्णादि सब विद्याओं का अध्ययन कराया । किसी समय उन आचार्यश्री का ग्रामान्तर जाने का संयोग उपस्थित हुआ । जाते समय मठ आदि के संरक्षण का भार जिनवद्वाभ को सौंप कर बोले-'सावधानी से कार्य करना । हम भी अपना कार्य सिद्ध करके शीघ हो बापस आते हैं।' शिष्य ने प्रार्थना की--'श्रीमान निश्चन्त पकारें भीर कार्य समाप्त करके शीघ ही वापस लीट आनें।' गुरुजी के चले जाने वाद दूसरे दिन ही जिनवद्वाम ने सोचा, 'मएडार में पुस्तकों की भरी हुई पेटी भरी है। उसे खोलकर देखना चाहिए कि प्रस्तकों में क्या क्या लिखा है। क्योंकि प्रस्तकों से ही सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पह विचार करके उसने पेटी खोलकर सिद्धान्त की एक पुस्तक निकाली। उसमें लिखा हुआ देखा-

साख को गृहस्थों के घरों से ४२ दोवों से रहित भिचा-मधुकरी चुचि से-लेकर संयम पालने के लिये देह-निर्वाह करना चाहिये। इस प्रकार के विचारों को देखकर उसने सोचा. 'संयम और आचार ही मुक्ति में ले जाने वाला मार्ग है। इमारे वर्तमान आचार से तो इमें मुक्ति की प्राप्ति नितानत दुर्शन है।' इस प्रकार गम्भीर वृत्ति से विचार करते हुये जिनवद्ममजी ने पुस्तक की जैसी की तैसी वधा-स्थान धर दी और मठ के संचालन के कार्य में पूर्ववत संलग्न हो गये। कुछ दिन बाद गुरुजी आ गये और मठ की पहले से सुन्यवस्थित देखकर बड़े प्रसम्ब हुये उनकी प्रशंसा करने लगे कि. 'यह बड़ा चतुर है। वास्तव में जैसा इमने सोचा है यह वैसा हो निकलेगा। किन्तु इसने सब विद्यार्थे सिद्धान्त के बिना पढ़ी हैं: श्रीर वह सिद्धान्त-विद्या इस समय अभयदेवस्तरिजी के पास सुनते हैं। इसलिये इस जिनवद्यम को उनके पास भेज कर सिद्धान्तों का ठीक ज्ञान प्राप्त कराना चाहिये और तदनन्तर इसको अपनी गद्दी पर बिठा देना चाहिये।' ऐसा निश्चय करके भोजन आदि प्रबन्ध के लिये पाँच सौ मोहरें देकर और सेवा के लिये जिनशेखर नामक द्वितीय साध के साथ जिनवष्टम की सिद्धान्त-ज्ञानार्थ श्रीत्रभयदेवस्तरि के पास में मैज दिया । अग्रहिलपुर पाटग जाते हुये ये दोनों साध मार्ग में रात्रि के समय मरुकोट में मारा आवक के बनाये जिन मन्दिर में प्रतिष्ठा की। वहां से चलकर पाटण पहुँचे और वहां लोगों से अभयदेवस्ररिजी का स्थान पूछकर उनकी वसति वहुँचे। गुरुजी के दर्शन करके मक्ति-श्रद्धा के साथ उनकी वन्दना की । गुरुजी को साम्रद्धिक चुडामिख का झान था। श्रतः इसको देखते ही शारीरिक लक्क्षों से जान गये कि-यह कोई भव्य जीव है। सरिजी ने पूछा- 'तुम्हारा यहां अ।गमन किस प्रयोजन से हुआ है ?' जिनवल्लभ ने उत्तर दिया- 'अगवन ! हमारे गुरु ने सिद्धान्तवाचनरसास्वादन के लिये मकरन्द के लोशी अमर के सदश सुभको श्रीमान् के चरणकमलों में मेजा है।' इस उत्तर को सुनकर अमयदेवस्तरि ने विचार किया, 'यद्यपि यह चैत्यवासी गुरु का शिष्य है, तथापि योग्य है। इसकी योग्यता, नम्रता और शिष्टता देखकर सिद्धा-न्त-वाचना देने को हृदय स्वतः चाहता है: क्योंकि शास्त्र में बतलाया है --

#### मरिजा सह विजाए कालंमि आगए विउ। अपतं च न वाइजा पत्तं च न विमाखए॥

[ अवसान समय के आने पर विद्वान् मनुष्य अपनी विद्या के साथ भन्ने ही मरे, परन्तु कुपात्र को शास्त्र-वाचना न कराये और पात्र के आने पर उसका वाचना न कराके अपमान न करें । ]'

इस प्रकार शास्त्रीय वाक्यों से पूर्वापर का विचार करके द्वरिजी ने उससे कहा—जिनवद्वाम ! तुमने बहुत अच्छा किया को सिद्धान्तवाचना के लिए मेरे पास आये। तदनन्तर अच्छा दिन देखकर महाराज ने उसको सिद्धान्त-अन्य पदाना प्रारम्म कर दिया। गुरुजी जिस समय सिद्धान्तवाचना देते उस समय जिनवञ्चम बढ़ा प्रसम्न होकर एकाम्र चित्त से सुवारस की तरह उपदेशामृत का पान करता था। उसकी ज्ञानिपपासा और उपदेशामृत-म्रहण करने की अद्भुत प्रतिभा की देखकर गुरुजी ने बढ़ी प्रसमता मानी। आचार्यभी ने प्रसम्न होकर इस प्रकार सिद्धान्त बाचना देना प्रारम्भ कर दिया कि जिससे सहज ही थोड़े ही समय में सिद्धान्तवाचना परिपूर्ण हो गई।

१४. उन्हीं दिनों में कोई एक ज्योतिषी महाराज का अत्यन्त भक्त हो गया। उसने महाराज से प्रार्थना की—'यदि आपका कोई योग्य शिष्य हो तो मुक्ते दीजिये। मैं उसको अच्छा ज्योतिषी बना दंगा।' महाराज ने उसका यह कथन सुनकर अपने योग्य शिष्य इस जिनवल्लभगिया को ज्योनिष्य पढ़ाने के लिये उसके पास भेज दिया। ज्योतिषी ने बड़ी उदारता से अपनी योग्यता के अनुसार उसको ज्योतिषशास्त्र को ज्ञान कराया। यथाबिधि विद्याध्ययन पूर्ण कर लेने के अनन्तर जिनवल्लभ जी ने अपने आशिकानगरीस्थ दीचा गुरुजी के पास चले आने को इच्छा की और वहां से विहार करने के लिये श्राह्म मांगने कथे। गुरुजी ने जाने की आज्ञा देते हुये आदेश दिया—'मैंने सारे सिद्धान्त अपनी जानकारी के अनुसार हो आचारण करना चाहिये। है बत्स! शास्त्र के प्रतिकृत किसी भी प्रकार का व्यवहार मत करना।' जिनवल्लभगिया ने कहा—'भगवन्! श्रीमान् की आज्ञा के अनुसार ही सदा वर्ता कर का। गुरुजी की आज्ञा पाकर जिनवल्लभजी श्रुम दिन देख वहां से चल कर—जिस मार्ग से पहले गये थे—उसी मार्ग से फिर मरुकोट" आ पहुँचे। वहां पर उन्होंने देवमन्दिर में सिद्धान्तों के अनुकृत एक विधि लिखी; जिससे अविधि चैत्य भी सुकिसाधक विधिचैत्य बन सकता है। वह विधि यह हैं:—

अत्रोत्सूत्रजनक्रमो न च न च स्नात्रं रजन्यां सदा, साधूनां ममताश्रयो न च न च स्त्रीणां प्रवेशो निशि। जातिकातिकदापहो न च न च श्राद्धेषु ताम्बूलिम--त्याज्ञात्रेयमनिश्चिते विधिकृते श्रीजैनचैत्यालये॥

[ मन्दिरों में सत्रविरोधि मनुष्यों का आना-जाना अच्छा नहीं है। रात में स्नात्र-महोत्सव नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय मंदिरों में स्वयों का प्रवेश सिद्धान्त-विरुद्ध है। मन्दिरों में इकद्वे होकर जाति-विरादरी सम्बन्धी विवाद-मन्दिर में इकद्वे होकर जाति-विरादरी सम्बन्धी विवाद-मन्दि करना सर्वथा अनुचित है। मन्दिर में कोई भी श्रावक पान न खावे। मन्दिर पर किसी का एकाथिपत्य

<sup>\*</sup> मरोठ ( सिन्ध )

परकर राम है ने विचार किया कि "जिनमात्र हो यहां जाना पाहिये । बैसा अनुचित कार्य उसने किय कारण किया" कारत । इसरे दिन शुरु जिनेबराबार्य सागरिकों के साथ अपने प्रिष् शिष्य है निवाने के लिये पूर्वेन्द्र ग्राम में आये। विचयक्तवी गुरुओं का स्थानत करने उनके सन्धान जाने भीर कन्यूना की । क्यान-केम पूक्ते पर जिनस्क्रामकी में अपने अन्यपन कार्य का समा प्रयान कर सुनाश ! शुरु के साथ में आने हुए की यक माहानी के परत करने वर मामधी का समस्यास करने के लिये दुनिय सुनिय वर्षी सम्बन्धी प्रस्तें के उत्तर में जिनवसामत्री ने ज्योतिक विचा के वस से कई एक क्रामप्रकारों सार्वे बसलाई, जिनकी धनका शुरुवी की व्यावर्ध-चवित हो। क्षेत्रे । तब गुरु ने जिनवश्वयाचि से पूर्वा, 'तम वपने स्थान वर य कारत बीक में ही क्यों उद्दर अपे ?' जिनकार की के बढ़ा 'कारत ! सुपुछ के हुत से जिल सपनामस को पोकर दिन के समान देशपुर निकार को सेवन करने की इच्छा नहीं है / क्रिनेपरापार में करा भेरा विचार या कि प्रार्ट अगरी कार्य वर विद्या का और गम्ब, वद, परिया, अप कादि का सब अर्थमार क्षमारे दाय में सीच का कि किसी स्पोम्प पुर, हारा व्यक्तिमा का का ने विकास करते ने ले---प्राह्म अहो निष्या है से देरी अपों, की जा रही है ! क्ये कि मान्य राज को वर्गकार किया जाए और चार नेत का परित्याम the presentation

सेती होंगे का दीर्वित है। इस ब्राम्य मण्डले बीन इस ब्राम्य व्यक्ति व्

१४. भी धामपदेवस्ति के देवलोक पहुंच जाने के बाद वाचनाचार्य जिनवसमन्ति कितने ही दिमों तक पाटक के अभर-पास विहार करते रहे । परन्त गुझरात के खोग, चैत्यवासी आवार्यों का अत्यधिक संपर्क होने के कारण अर्थ-विदम्भ थे। अतः इसमें प्रतिवोध-विधान की सफलता न देखकर महाराज का मन वहाँ रहने की नहीं चाहा । इसियपे अपने काथ ही अन्य सायुकों की रोकर शाम राक्षन देखकर मध्य जीवीं की मगवद्भावित वर्मविति का उपदेश देने के लिये विश्व कृट ( चिचीड ) कादि देशों में विहार कर वये । उन देशों में कथिकतर चैत्यवासी साधुकों का असाव तथा निवास था। अनका भी उन्हीं की अनुवायिनी थी। अभिक क्या कहें। अनेक ब्रामों में विहार करते हुये महाराज विचीद पहुँचे । बद्धाय वहाँ पर विरोधियर्ग ने जनता में बहाराज के विकट बहरा वंदा भान्दीशान लहा किया. तवापि वे लोग महाराज का कह भी क्रानिष्ट करने में समर्थ अ के संबं, क्योंकि पाटक में रहते हुए ही महाराज की प्रसिद्धि को सब जनता हुन ही खुकी की। वहाँ आकर महाराज में अपने ठहरने के लिये वहाँ के लोगों से स्थान गाँचा । उन्होंने किसी स्थान का प्रथम कर देने के बजाय ऐसीपूर्वक कहा-पही एक सूना पविषका का कन्दिर है। आप उसके करि निर्माण ने उनके इटिल अभिनाय का क्षान कर शिया कि, इटे-इटे और समें यह वे प्त-वेत विशानों की शक्षा होती है। इसी ते ऐसा स्वान की अविषय की सुद्धि से वे अविष बंगता रहे हैं। बर-त कीई विन्तायक्य पात नहीं है। देनपुर की कुल से सब क्षम ही बाला ह ऐसी सी नकर विनवझनगांक नेए पुरु का ज्यान करके छनके निर्विष्ट स्थान पर ही उत्तर आहे। कत स्थान की मानिन्तान हेरी पश्चिका महातव है हता, जान और बरशुक्ता के प्रता है। विश्व परिचया का सीजों को परा पारी वर या और विश्वी को सोजों या अधिक की ता, भी भीकाम जान का नामनी है सर्वनात की देखका, की कानी है जिले the state and i where a be supplement and when his fame we

A section work forward, were. to product the past of the first of the same of ज्योक्त्युति कांक्षों दक्षा स्थान क्ष्योक्त्यों के रे विशेष वर्ण से र के इस अवार के निरोध कान की बाते विक्रीय में सूर अस्ति हो रही की ! अधिक ! मान्य जारि तम बीम जाको जाको सन्देती का निवारक करने के सिने प्रदासक के बाह कार्र क्षत्रे । जिस-जिस को जिल-जिस शहरत में रून्देह दरमण होता था, बहाराज सब शास्त्रविष्यक वकार्य हकर देते हुए समझ कहातें हर करते थे। भरती भीरे भीरे भारक स्रोत भी हक-इक बाने सबे। सिक्षांत-वचनों को सनकर कीर गद्यसार जिया को भी देवकर सामास्य, सङ्क प्रश्नुति आवकों के सन्तोत्रकोक वाचनाचार्य जिनवहामगणि को गुरुत्वेश स्वीकार किया । गुरु उपदेश से प्राप्त की प्रत क्योतिन निधा के क्या से जिनकन्यभगविजी को चरीर राषा जनागत ( भूत भविष्यतः) का पूर्या-शान था। एक समय साधारण नामक एक भावक ने महाराज से परित्रह-परिमास जत के जिल्लिक प्रार्थना की । गुरुवी ने त्रव-बहुब की उसे बाह्य दे दी और पुछा, "किवना परिग्रहपरिमास लेना पाहते हो ?।" साधारक बोला-"महाराज ! सर्वसंग्रह २० हजार करूँ गा।" फिर गिक्का ने कहा, 'यह तो बहुत बोदा है, और अधिक करो ।' गुरुजी की आहा से परिश्रहपरिमाख एक लाख का किया । मुख्जी के प्रभाव से साधारण जावक के सच्मी की पृद्धि होने सगी. सच्मी के बढ़ने से सारे संग की सहायता करने लगा । शायसक भावक की तरह प्रम्थ भावक सी महाराज की जाता है अहिटिन व्यविकायिक प्रश्य होने सबे ।

प्रश्निक विकास कर है। जा कार्य के क्षित प्रश्निक कर के देख की कार्य कर की की कार्य के कार्य

# जिनभवनं जिनबिम्बं जिनपूजां जिनमते च यः कुर्यात्। तस्य नरामरशिवसुखफबानि करपद्मवस्थानि ॥

[को कोई पुरुष जिनमन्दिर, जिनशितमा, जिनपूजा और जिनमत को करेगा। उस मनुष्य के देवलोब और मनुष्यकोक के सब पुल इस्तमत होंगे ।

इस देशना से सर भावक इन्ट महाराज के आविशाय को जान गये। बोमों में यह बात मिलद ही गयी कि—ये दो मन्दिर गनवायेंगे। इस बात को सुनकर प्रकादन गोत्र में माधुर के सब से जरे में अपनान पर्वक कहा— के आठ कामासिक दो मन्दिर जनवायेंगे जोर राज वान्य होंगे। इस केवारों को क्या शक्त है। यह बात बहरराज के की सुनों। संस्कृतका वाल्य वान्य होंगे। इस केवारों की क्या शक्त है। यह बात वाराराज के बारहाज के असते कहा— पूर्ण कार्य का कि माद केवारों के क्या माहराज से निक्त गया। इस महसाज के असते कहा— पूर्ण कार्य की वार्य कहीं करना वाल्य है। इस महसाज के असते कर है। वाल्य के बात के बात

१७. स्वेताम्बर साधुवर्ग के प्रमुख तथा सर्व शास्त्र—विषय के प्रखर पविद्यत आये हुए हैं, ऐसा सुनक्त कोई पिएडलिशिमानी ज्योतिषी नास्त्र महाराज के पास आया। शावकों ने आसन देकर उसे आदरपूर्वक बैठाया। महाराज ने उससे पूजा—'आपका निवास कहाँ हैं ?' उसने उत्तर दिया, 'यहीं है'। फिर गुरुजी ने पूजा—'किस शास्त्र में आपका अधिकतर अभ्यास है। आप किस शास्त्र के पविद्य हैं ?'

माo-ज्योतिष शास्त्र में है।

गणि-चन्द्र-सूर्य लग्नों को अच्छी तरह जानते हो !

ना॰--ये ही क्या, आप कहें तो एक दो तीन लग बताऊँ। उसकी बातों और व्यवहार से गणिजी जान गये कि यह अभिमानी है और विद्या से गविंत होकर यहां आया है।

गणि-भापका शास्त्रीय ज्ञान बहुत उत्तम है।

ब्राक्षण-व्यापको भी शास्त्रों का कुछ अम्यास है ?

गांगि—हाँ, लग्न विषयक कुत्र-कुछ भनुभव है।

त्रा०-आप कोई लग्न बतलाइये।

गिया-कहो, कितने लग्न कहूँ, दस या बीस।

यह बचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर गणिजी ने कहा—'परिहतजी! आकाश में जो यह दो हाथ की बदली दिखाई देती है, कितना पानी बरनानेगी।' ब्राह्मण की इस प्रश्न का उत्तरन सका। गणिजीने उसी समय कहा—'यह बादल का दो हाथ का दुकड़ा दो घड़ी में सारे आकाश में फैल जायगा और इतना बरसेगा कि दो चीड़े-चीड़े पात्र अपने आप जल से भर जायेंगे।' ब्राह्मण के वहाँ पर ही बैठे रहते महाराज की भिक्यवाणी के अनुसार उस बादली ने इतना पानी बरसाया कि वे दोनों बड़े—बड़े पात्र थोड़ी देर में पानी से परिपूर्ण हो गए। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मख ने महाराज को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और प्रार्थना कि, 'जब तक यहाँ रहूँगा आपकी चरणवन्दना करके मोजन किया कहाँगा। सुके झात नहीं था कि आप इस प्रकार के महारमा हैं।' इस घटना से गिखजी की सर्वत्र प्रिसिद्ध हो गई। सब खोग कहने लगे कि रवेताम्बर साधुओं का शास्त्रविषयक झान बहुत अधिक हैं।

१८. किसी समय वैत्यवासी हिनियन्द्राचार्य वे अपने दो शिष्यों को सिद्धान्तवाचना के जिये जिनवद्गमगीका के पास येजा। गर्विजी भी उनको अधिकारी समय्क कर सिद्धान्तवाचना देने को सहयत हो वये। वे दोनों अपने मन में महाराज के प्रति हो परवार्त थे। अतः वे सर्वदा

महाराज का आहित सोचा करते थे। गाँगजी के आवकों को बहकाने के विचार से वे उनसे भीति की व्यवहार करने लगे। एक समय उन्होंने अपने चैत्यवासी गुरु के पास मैजने के लिये एक पत्र किंखा। उस लिखित पत्र को वस्ते में रखकर वाचना-प्रहण करने के लिये वाचनाचार्य के पास आये और गाँगजी के निकट बन्दना करके बैठ गये। पड़ने के लिये बस्ता खोला तो उन नृतन पत्र पर महाराज की दृष्टि पढ़ गई। महाराज ने पत्र को ले लिया और पड़ने लगे। उस पत्र की महाराज के हाथों से ले लेने का उनको साहस न हुआ। उस लेख में लिखा था, 'जिनवञ्चमगिष्ठ के कई आवकों को तो हमने अपने अनुकूल कर लिया है। थोड़े ही दिनों में सबको ही अपने अधीन कर लेने का दृह संकल्प है।' महाराज को उनकी मनावृत्ति का पूरा हान हो गया। इस पर महाराज ने एक आर्था क्वन्द रच कर कहा—

आसीजनः कृतन्नः कियमाणन्नस्तु साम्प्रतं जातः। इति मे मनसि वितकों भविता लोकः कथं भविता॥

[ किये हुये उपकार को न मानने वाले कृतप्त पुरुष पहिले भी थे, किन्तु प्रत्यक्त में किये जाने वाले उपकार को न मानने वाले भी कृतप्त इस समय देखे जाते हैं। मुक्ते रह-रह कर विचार आता है कि आगे होने वाले लोग कैसे होंगे ?।]

महाराज ने उनसे कहा-'विद्यागुरु के प्रति तुम्हारे ऐसे अशुभ भाव पुनः पुनः चिंतनीय हैं।' वे अत्यन्त लक्षित होकर अपने स्थान पर वापस चले गये।

१६. किसी समय जब जिनवद्ममगिसजी बहिर्मुमिका के लिये बाहर जा रहे थे, उस समय महाराज की विद्वचा की प्रशंसा सुनकर आया हुआ एक पण्डित उनसे मिला और किसी राजा के वर्धन के लक्ष्य से एक समस्यापद उनके सामने रक्खा—'कुरङ्गः कि भृङ्गो मरकतमिशः कि किमशनिः।' महाराज ने कुछ सीचकर तत्काल ही उस समस्या की पूर्ति करदी और उसे सुना दी:—

चिर चित्तोद्याने वसति च मुखाब्जं पिषसि च, च्यादिगाचीगां विषयविषमोहं हरसि च । नृप ! त्वं मानाद्रिं दलयसि रसायां च कुतुकी, कुरक्षः किं मुक्ते मरकतमगिः किं किमश्निः॥

ि राजन् । आप मृगनयनी सुन्दरियों के चित्र रूपी उद्यान में विचरते हैं, इसलिये आएके विचय में उद्यानवारी हरिया की आशक्ता होती है। उनहीं सुन्दरियों के मुखकेंपली का पान करते हैं, इसिलये आप में अमर का सन्देह होता है। आंव कांमिनियी की वियोग विष से उत्पन्न हुई मूर्च्छा को दूर करते हैं। बतः आप मरकत मिंच कैंसे शोभित होते हैं और मानिनियों के मानरूपी पर्वत की चूर-चूर कर देते हैं अतः आपके विषय में वज की आशहा होने लगती है।]

इस बकार सुन्दर साधिप्राय समस्या—दृतिं को सुनकर वह आगन्तुक परिष्ठत अति प्रसम हुआ और कहने लगा कि 'लोक में आपकी जैसी प्रसिद्धि हो रही हैं, वास्तव में आप वैसे ही हैं। आपकी यह प्रसिद्धि यथार्थ है।' महाराज की प्रशंसा करता हुआ चरखों में वन्दना करके वह चला गया। तदनन्तर गुरुजी भी अपने वासस्थान पर आ गये। वहाँ प्रधारने पर आवकों ने प्रार्थना की, 'आज आपको बाहर से आने में बहुत अधिक समय लगने का क्या कारख हुआ ?' तब आपके संग में जाने वाले शिष्य ने समस्या—सम्बन्धी सारी बातें कहीं जिसे सुनकर भावकों को बढ़ी प्रसम्भवा हुई।

- २०. किसी समय गणदेव नामक एक भावक यह सुनकर कि महाराज के पास सुवर्ण बनाने की सिद्धि है। अतः सुवर्ण प्राप्ति के लिये चित्ती हैं में आकर तन-मन-धन से महाराज की सेवा करने लगा। महाराज ने उसके अभिश्राय को जान लिया और उसे योग्य समक्ष कर धीरे धीरे ऐसी देशना दी कि जिससे अन्य समय में ही उसकी वैराग्यभाव प्राप्त हो गया। जब वह अच्छी तरह विरक्त हो गया तब महाराज ने उससे कहा—'भर्त्र! क्या तुम्हें सुवर्ण-सिद्धि बतलाऊं? उसने कहा—'भगवन! मेरे पास के ये बीस रुपये ही पर्याप्त हैं। इनके द्वारा ही मैं ज्यापार करता हुआ भावक-धर्म का पालन करूंगा। अधिक परिग्रह सर्वथा दुःख का कारण है।' महाराज ने विचारा—'इसकी जन्म—इएड ली और इस्तरेखा से विदित होता है कि इसके द्वारा भव्यपुरुषों में धर्म-शृद्धि करने का योग पड़ा है।' इसलिये उसकी धर्म—तच्चों का उपदेश करके उसे धर्म—प्रचार के लिये बागडदेश की ओर मेज दिया। अपने निर्मित ''कुलक'' लेख भी उसकी पढ़ा दिये थे जिनके द्वारा उसने वहां लोगों को विधिमार्ग का पूर्ण स्वरूप बतलाकर अधिकांश जनता को गश्चिजी के मन्तव्यों का अनुपायी बना दिया।
- २१. गिर्वाजी महाराज के ज्याख्यान में अच्छे-अच्छे विद्वान मनुष्य आया करते थे। अधिकतर माझण लोग अपने-अपने सन्देहों को निवारण करने के लक्ष्य से आया करते थे। एक दिन व्याख्यान में 'धिलाईण गिहीणं' इत्यादि गाथा आई। इस गाथा में आझणों की समालोचना की गई है। अतः वे रूट हो कर व्याख्यान से चले गये। सबने एकत्रित होकर सर्वसम्मति से निश्चय किया कि, '६नके साथ शास्त्रार्थ किया जाय और उसमें इनको पराजित किया जाय।' उनके इस निश्चय की सुनकर गिर्वाजी के इदंग में अध्यालात्र मी अय की उत्पिच न हुई, क्योंकि 'विद्या, बुद्धि, प्रतिमानल में उनका तीर्थक्सरों के समान प्रमाव था।' किसी किन ने कहा मी है:—

मर्यादाभक्तभीतेरमृतमयतया धेर्यगाम्भीर्ययोगात्, न चुभ्यन्त्येव तावक्रियमितसिंबजाः सर्वदैते समुद्राः । आहो चोभं व्रजेयुः क्वचिद्पि समये देवयोगात्तदानीं, न चोणी नाद्रिचकं न च रविशशिनो सर्वमेकार्णवं स्यात्॥

[अमृत के समान स्वच्छ बल से परिपूर्ण नियमित जल वाले ये समुद्र-घीरता गम्भीरता और मर्यादाभक्त के डर से चोभ को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि दैवयोग से ,ऐसे इन समुद्रों में कदाचित् चोभ उत्पन्न हो जाय तो पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र तक का भी पता न चले। सारा जगत् जलमय ही हो जाय।]

महाराज ने इस श्लोक को भोजपत्र पर लिखकर एक योग्य मनुष्य के हाथ में देकर कहा— 'इस पत्र का त्राक्षणों की सभा में ले जाओ और उनमें सबसे युद्ध नाक्षण को दे आओ।' आपकी आज्ञानुसार वह पत्र एक युद्ध के हाथ में सौंप दिया गया। उसने अपनी ज्ञानपूत दृष्टि से श्लोक के आभि-प्राय को जानकर सोचा, 'इम तो केवल एक – एक शास्त्र के विद्वान् हैं और ये सब विद्या के भएडार हैं। इनके साथ अपना शास्त्रार्थ करना अनुचित है।' ऐसा विचार कर उस विवेकशील बाह्मण ने संबको समम्काकर शान्त किया।

२२. किसी समय धारा नगरी के श्री नरबर्मदेव राजा की राजमान्य पिएडत सभा की प्रसिद्धि सुनकर दिखा दिशा से दो पिएडत उत्सुक होकर उनका पिएडत्य देखने की इच्छा से आये भीर राजकीय पिएडत सभा में 'कएढे कुडार: कमठे ठकार:' की समस्या रखकर सभासद स्थानीय पंडितों से उसकी पूर्ति करने को कहा। सब राजपिएडतों ने अपनी विद्वचा और प्रतिभा के अनुमार समस्या पूर्ति की, किन्तु उससे आगन्तुक विद्वानों का संतोष नहीं हुआ। उस अवसर पर किसी ने राजा से निवेदन किया, 'राजन ! इनका मन राजकीय पिएडतों को की हुई समस्या—पूर्ति से संतुष्ट हुआ हो ऐसा प्रतीत नहीं होता।' राजा ने उनसे पूछा—'क्या कोई और भी ऐसा विद्वान है जिसके दिशा समस्या पूर्ति कराई—जाकर इन दोनों को प्रसन्न किया जाय ने तत्काह विवेकी पुरुष बोला—'देव! विचीद में स्थित श्वेताम्बर साधु जिनवण्लमगि सब विद्याओं में पारकृत दें—ऐसा सुना जाता है।' राजा ने तत्काल शीघगामी दो ऊँटों के साथ एक पुरुष को पत्र देकर साधारख आवक के पास भेजा। उसमें लिखा था—'साधारख! आप अपने गुरुजी से इस समस्या की सुन्दरातिसुन्दर पूर्ति कराकर शीघ भिजवावें।' यह पत्र साधारख के मुन्दरातिसुन्दर पूर्ति कराकर शीघ भिजवावें।' यह पत्र साधारख के मुन्दरातिसुन्दर पूर्ति कराकर शीघ भिजवावें।' यह पत्र साधारख के मुनस साथंकाल में प्रतिक्रमख के समस करके समस्या पूर्ण करके लिखा दी—

## रे रे नुपाः। श्रीनरवर्भभूप-प्रसादनाय कियतां नताहः। कगठे कुठारः कमठे ठकारश्चके यदश्योपखुराप्रधातेः॥

[ हे नुपज़नों ! तुम अपने मस्तक खुआ कर श्रीनरवर्म राजा को प्रसम रखो, जिसके थोड़ों के खुरों के अनुभाग से शत्रुओं के कराठ में कुठार का चिह्न हो गया है। ]

इस समस्या—पूर्ति को लेकर प्रयाग करने वाला वह राजकीय पुरुष रातों-रात चलकर शोधा-तिशीघ धारानगरी को आ पहुँचा और राजसभा में आकर वह पूर्ति पण्डितों के सामने घर देि। उसको देख उन आगन्तुक पण्डितों की प्रसक्तता की सीमा न रही। वे बोले—'इस समा में तो इस प्रकार उद्धट कविता करने वाला ऐसा कवि नहीं है। यह पूर्ति तो इनके आतिरिक्त किसी अन्य कि की की हुई है। यह पूर्ति किसने की है? राजा ने वस्त्र—द्रव्यादि से उनका सत्कार करके उनकी विदा किया।

- २३. तदन्तर महाराज भी निचौड़ से विहार करके कम से विचरण करते हुये धारा नगरी में आये। किसी ने राजा को खचना दो, 'राजन! समस्यापूर्ति करने नाले ने खेताम्बर साधु महाराज आज कल यहां धारानगरी में ही आये हुए हैं।' राजा का मन तो महाराज की प्रतिमा से पहले ही त्याकृष्ट हो रहा था अतः अपने अनुचर से कहा, 'स्वामी जी महाराज को शीघ यहां पक्षरा लाओ। उनका उपदेश सुनेंगे।' राजा के आदेश से महाराज बुलाये गये। आपके उपदेशास्त से राजा अत्यन्त प्रसम्ब हुआ और प्रार्थना करने लगा, 'महाराज! में आपको तीन लाख रूपये या तीन गांव देना चाहता हूँ।' महाराज ने कहा—'राजन! हम लोग जती साधु हैं। हमने धनादि परिग्रह का त्याग कर दिया है।' राजा का विशेष आग्रह देखकर उन्होंने कहा—'यदि आपका यदी आग्रह है तो चिचौड़ में आवकों ने दो मन्दिर बनवाये हैं। वहाँ पर इन दो लच्च रुपयों की लोगत से आप पूजा मखड़िका बनवा सकते हैं।' राजा ने इस दान को स्थायी समस्रकर महाराज के आदेशातुसार मएडपिका बनवा सकते हैं।' राजा ने इस दान को स्थायी समस्रकर महाराज के आदेशातुसार मएडपिका बनवा दीं। महाराज के इतने मारी त्याग को देख राजा बहुत प्रसम्ब हुआ और महाराज की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगा। इससे लोगों में भी आपकी अत्यधिक प्रसिद्धि हो गई।
- २४. उसी समय ना गुरूर (नागोर) के शानकों ने नेमिनाथ भगवान का नवीन मन्दिर और मूर्ति बनवाई थी। वहां के शानकों का यह निश्चय था कि—'उस मन्दिर और मूर्ति की प्रतिष्ठा श्रीजिनवञ्चभगिया को गुरु बनाकर उनके हाथ से करावें।' ऐसा एकमत से विचार करके उन्होंने बड़े चादर सम्मानपूर्वक महाराज को भागने यहां बुलाया। श्रीयुज्यजी ने शुन दिन और शुम सप्त में

नेनिनाय स्वामी की सुति की यथाविधि प्रतिष्ठा की "। इस पुरुय-कार्य के प्रमाव से वहां के सभी भावक संख्याचीरा हो गये। उन्होंने भी नेमिनाय मगवान की शतिमा के रत्नजटित आधृषस बनवाये; यही धनकृति का सद्वयोग है। नर बर पर के भावकों के मन में भी यह माव उत्पन्न हुआ, 'गिसाजी की गुरु करके उनके द्वारा देवमन्दिर की प्रतिष्ठा करावें ।' ऐसा सीच कर मन्दिर तैयार करवा कर महाराज को आदर से बुलाया। आवार्य भी ने आकर उन आक्कों की इच्छानसार प्रतिष्ठा सम्बन्धी सब कार्य विधिपूर्वक करवा दिया । महाराज ने नामपुर और नरकर दोनों ही स्थानों के मन्दिरों पर रात्रि में मगवान के मेंट चढ़ाना, रात्रि में स्त्रियों के आगमन आदि के निषेत्र के सिये शिलालेस के रूप में विधि लिखवा दी, जिसको 'मुक्तिबाधक-विधि' नाम से कहा है। तदनन्तर मरुकोट्टनगरस्य भावकों ने गंशिकी महाराज से अपने यहाँ प्रधारने की प्रार्थना की। उनकी इस विनति को स्वीकार करके महाराज विक्रम पुर होते हुये मरुकोट पथारे। वहां के भदान्त आवकों ने महाराज को एक अतिसुन्दर स्थान पर ठहराया, जिसमें मोजन-मजन आदि के लिए अलग-अलग स्थान बने हुए थे। महाराज वहां परं सुखपूर्ववक विराजे। भावकों ने प्रार्थना की--- 'महाराज! आपके सुखारविन्द से जिनवाखी के रसामृत का आस्वादन करना चाहते हैं।' महाराज ने कहा---'आक्क लोगों का उपदेश सुनना ही धर्म है। आप लोगों की इच्छा हो तो 'उपदेश-माला' का प्रारम्म किया जाय ?' आवकों ने कहा-'यह तो हमने पहले भी सुनी है। फिर महाराज के मखारविन्द से भी सुन लेंगे।' उनकी हच्छा-नसार महाराज ने शुभ दिन देखकर व्याख्यान प्रारम्भ किया । "संबच्छरग्रसमजियाँ" इस एक गाथा की व्याख्या में हा: मास का समय व्यतीत हो गया । इस प्रकार के दशान्त उदाहरख और सिद्धान्तीं के उपदेशासूत से भावकों को अभूतपूर्व लाभ मिला औ वे तम नहीं हुए । भावक वोले-'मगवन ! न्याख्यान में ऐसी अपूर्व वर्षा या तो तीर्थंकर मगवान ही कर सकते हैं या आपने ही की है। इस प्रकार भावक स्रोग महाराज की देशना की भूरि-भूरि प्रशंसा करने स्रगे।

२४. एक दिन व्याख्यान देकर महाराज भावकों के साथ देवमन्दिर से आरहे वे । अपने निवास स्थान पर जाते समय मार्ग में महाराज ने एक अधारुद्ध दृष्टे की देखा; जिसके साथ में कई इन्द्रम्बी, बन्धुवर्ग तथा जनेतियों का समूह वा और पीके-पीके मनोहर मान्नक्किक गायन करती हुई महि-

"सिक्तः भीविनवद्यमस्य तुगुरोः शान्तोपदेशासृतैः, भीमजागपुरे जकार सदनं भीनेमिनायस्य यः। भेष्ठी भीषनदेव इत्यमिषया स्थातम्य तस्याज्ञमः, वद्यानन्दशतं स्थापत्र सुधियामानन्दसम्यत्ये॥"

<sup>&</sup>quot; इसका उन्होस तत्कालीन देवालय के निर्मायक सेठ बनवेब के पुत्र कवि पश्चानन्य अपने वैरानक-शासक में भी करते हैं :--



युग प्रधान दादा श्रीजिनद्त सूरिजी (पृष्ठ ३१)



आवार्य (जनेश्वरमूरिजी (दितीय) (पृष्ठ १०७)

लाणों का कुपर चल रहा था। यह समयज से विवाह करनें जा रहा था। उसे देखकर महाराज वोले—'यह संसार चयागंगुर है। यह दुन्हा मृत्यु को प्राप्त होगा और ये हो स्मियां जो इस समय उत्साह से मंगल गान कर रही हैं, रोती हुई लोटेंगी।' वह वर वपू के घर पहुँच कर घोड़े से नीचे उतरा और मकान के जीने पर चढ़ने लगा कि देवयोग से उसका पाँव फिसल गया और वह गिर कर घरट के कीले पर था पड़ा। फिर क्या था, वह कीला उसके पेट में घुस गया। पेट के दो हकड़े हो गये, चमड़ा फट एया और बह मर गया। उन स्मियों को रोती हुई वापस आती हुई देखकर सब आवक लोग महाराज के इस मिल्य विवयक झान से चिकत हो गये और महाराज की स्तुति करने लगे कि महाराज तो जिकालक हैं। इस प्रकार आवकों में धर्म का परियाम चढ़ाकर तथा अपने अद्युत चमरकारों से सब को चिकत करके महाराजशी वहाँ से नाम प्ररूपित।

२६. उन्हीं दिनों में देवभद्रावार्यजी विवरते हुये गुजरात प्रान्त के विख्यात नगर पाटख में आये। वहां आने पर उन्होंने सोचा—'प्रसक्तवन्द्रावार्य ने पर्यन्तसमय में मेरे से कहा था कि—'जिनवक्षमगिया को अभयदेवस्ररिजी महाराज के पाट पर स्थापित कर देना। इस कार्य के सम्पादन करने का इस समय ठीक अवसर है।' ऐसा निश्चय करके उन्होंने जिनवक्षमगियाजी के पास पत्र मेजा। उसमें लिखा था, 'समुदाय के साथ आप शीघ्र ही विचीद आवें। वहां इम सब मिलकर पूर्वविचारित कार्य को सफल करेंगे।' पत्र को पढ़कर गियाजी परिवार सिहत विचीद आग गये। पिरहत सोमचन्द्र को भी आक्षानपत्र मेजा था किन्तु वे समय पर न आ सके। ग्रुम महर्त देखकर श्रीदेवमद्रस्ति ने श्री जिनवक्षमगिया को श्रीअमयदेवस्तिजी महाराज के स्थान पर अमिषिक कर दिया। पदारुद्ध होने का समय आवाद शुक्ला ६ सं० १६६७ वि० वताया वया है। वीरमग्र के विधिचत्यालय में उपदेश सुनने के लिये आने वाले अनेक मध्यजन गुगप्रवान भी जिनवक्षमग्रित को ग्रुगप्रवान भी अमयदेवस्तिजी के आसनासीन देखकर तथा उनके उपदेशास्त को सुनकर मोचमार्ग के पश्चिक हो गये। तदनन्तर श्रीदेवमद्राचर्यं पाटमहोत्सव सम्बन्ध सब कार्य करके विदार करते हुये अवने अमीष्ट स्थान पर वहुँच गये। वि० सं० १६६७ कार्यंक कृष्य १२ रात्रि के चतुर्य पहर में भी जिनवक्षमग्रारिजी तीन दिन का अनशन कर पंचपरगेष्टी का स्थान करते हुये, चतुर्वव सक्ष को मिथ्यादुष्कत दान देकर देवलोक हो गये।

### युगप्रधान जिनदत्तस्रि

२७. पहिले किसी समय भी जिनेश्वरस्ति के शिष्य उपाध्याय श्री धर्मदेव की आज्ञा में रहने वाली बिदुवी साध्यियों ने भो स का में चातुर्भास किया था। वहाँ पर चपसक—मक वास्त्रिय की चर्मपत्नी बाहडदेवी अपने पुत्र के साथ इन आर्याओं के वास धर्मकथा सुनने की आया करती थो। उस आविका का धर्म-प्रेम देखकर साध्वियाँ बाहददेवी को विशेषरूप से धर्मकथार्थे सुनाया करती थीं । वे आर्थीयों सामुद्रिक शास्त्र के बल से पुरुष-सम्बन्धी शुमाशुम लच्चण भी जानती थीं । बाहरूदेवी के पुत्र के शरीर में वर्तमान प्रधान-लक्ष्यों को वे अच्छी तरह से जान गई। उन लक्ष्यों का लाम उठाने के लिये वे आविका की वारम्बार समकाती थीं। आर्याओं के कहने-सुनने से वह उनका कथन मान गई और अपने पत्र को शिष्य बनाने के लिये देने को तैयार हो गई। चातुर्मास समाप्त होने पर आयुत्रों ने धमदेवीपाध्याय की समाचार दिया कि, 'इमने यहाँ पर एक पात्ररत्न पाया है। यदि आपको योग्य लगे तो स्वीकार करें।' संवाद पाते ही धर्मदेवोपाध्याय शोघ।तिशोध वहाँ पहुँचे । बालक को देखकर अतीव प्रसन्न हुये । शुभ लग्न. ग्रहर्च एवं तिथि देखकर विं० सं०११४१ में दीचा देकर उस बालक का सीमचन्द्र नाम रक्खा और उसे अवना शिष्य बनाया। उपाध्यायजी ने नबदीचित सोमचन्द्र को श्री सबदेव गिंख को सौंप दिया और गिंखजी से कहा कि तम इसकी देख रेख करो तथा इसे साधु-सम्बन्धी किया-कलापों को सिखाते हुये बहिभूमिका त्रादि के लिये साथ ले जाया करो । इस बालक का जन्म सं० ११३२ में हुआ था। दीना के समय इसकी अवस्था नी साल की थी। प्रतिक्रमण सूत्र वगैरह इसने घर पर रहते हो याद कर लिये थे। अशोकचन्द्राचार्य ने इनको बड़ी दीचा दी। दीचा लैने के बाद, पहिले ही दिन सर्वदेवगीया इनको साथ लेकर बहि-भू मिका के लिये गये। सोमचन्द्र बालक था; अज्ञान दशा थी। इसलिये खेत में से उगे हुये बहुत से चर्यों को इसने जह से उखाइ दिया, (ऐसा करना साध्वाचार के विपरीत था) । सर्वदेव गिया ने इस अनुचित व्यवहार को देखकर उसे शिचा देने के लिये सोमचन्द्र से रजोहरण और मुखबिखका लेली और कहा कि, 'तुम अपने घर जाओ। दीचा लिये बाद साधु को हरि वनस्पति को तोडना वनस्पतिकाय को विराधना है।' इस तर्जन-गर्जन को सुनकर बालक सोमचन्द्र बोला-- 'श्राप घर जाने के लिये कहते हैं सो तो ठीक, परन्त पहिले मेरे मस्तक पर जो चोटी थी उसे दिवा दीजिये, तो लेकर अपने घर चला जाऊँ।' इस उत्तर को सुनकर गणिजी को भाश्यर्य हुआ और मन ही मन कहले लगे 'इस बात का इमारे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है।' इस बात को स्थान पर जाकर गणिजी ने धर्मदेवो-पाध्याय से कहा। उसे सुनकर उपाध्यायजी ने सीचा-'इन लक्ष्मों से जाना जाता है कि यह अवस्य ही योग्य होगा।'

२८. सोमचन्द्र सर्वत्र पचन में घून-घूमकर विद्वानों के साथ लक्ष्य-पश्चिका आदि शास्त्रों को परिश्रम के साथ पढ़ने लगा। एक दिन सोमचन्द्र स्थानीय मानडाचार्य की धर्मशाला में पंजिका पढ़ने जा रहा था। मार्ग में अन्य मतावलम्बी किसी उद्भुत मनुष्य ने कहा—'आरे श्वेताम्बर साधु! यह कंपलिका (पढ़ने का बस्ता) किसलिय ग्रहण की हैं ?' सोमचन्द्र ने तत्काल ही उत्तर दिया 'तुम्हारा मुख्यमर्दन करने के लिये और अपने मुख की शोमा बढ़ाने के लिये।' वह पुरुष इसका कुछ

सी बसान न हे सका भीर अपना—सा बुंद लेकर चला गया। सोमचन्द्र धर्मशाला में गया। वहाँ बहुत से राज्यधिकारियों के पुत्र पहते थे। एक दिन अध्यापक ने दोग्यता को आँच करने के लिये पूजा—'सोमचन्द्र! 'न निधाते बकारो यत्र स नवकारः' अर्थात् वकार जिसमें न हो वह नवकार है ? सोमचन्द्र ने कहा—नहीं, 'नवकरणं नवकारः' नवकार शब्द का अर्थ है नवकरण चाहिये। ऐसा उच्च सुनकर अध्यापक ने विचारा कि इसके साथ उच्चर-अत्युक्तर करना जरा टेढी सीर है ( ऐरा-मैस चंचकन्याची इसके साथ भिद्र नहीं सकता )।

एक समयं नुंचन का दिन होंने से सोंमचन्द्र पाठशाला न जा सका। करशाला का यह नियम था कि यदि एक भी निद्यार्थी अनुपस्थित हो तो उस दिन पाठशाला कर रखी जाय। उस दिन गर्विष्ठ अधिकारी—पुत्रों ने आचार्य से कहा—'मगवन्! कृपया पाठ पढ़ाहये। सोमचन्द्र के स्थान पर हमने यह पत्थर रख दिया है; इसे आप सोमचन्द्र ही समम्म लीजिये।' आवार्य ने उन सब के अनुरोध से प्रचलित पाठशालीय नियम को तोड़कर उस दिन सबको पाठ पढ़ाया। दूसरे दिन सोमचन्द्र पाठशाला आया। उसको अपने कतिपय साथियों से पहिले दिन को बातों का पता लगा। सोमचन्द्र ने अध्यापक आचार्य से कहा—'आपने बड़ा उत्तम काम किया जो मेरी अनुप्रियति में मेरे स्थान पर पत्थर रखकर काम निकाल लिया। परन्तु आप कृपा करके आज तक पढ़ाया हुआ पंजिका—पाठ सुमसे भी पूछिये और इनसे भी; जो जवाब न दें सके उसे ही पाषास सममना चाहिये।' अध्यापक गुरु ने कहा—'सोमचन्द्र! तु नन्धपुक्त कस्तुरिका की तरह प्रकादि गुखों से युक्त है। मैं तेरे को मलीगाँति जानता हूँ परन्तु इन मुखों ने पढ़ाने के लिये बार-बार अनुरोध किया, अतः ऐसा किया गया। तुम हमको इमा करो।'

- रह. जब यह सीम बन्द्र अन्य शास्त्रों की एउकर तैयार हो गया तय हरिसिंहाचार्य ने इसकी समस्त शास्त्रों की वाचना दी और अपने पार्स की वह कपिकका (पुद्वा) भी ही जिससे स्वयं उन्होंने विधान्यास किया था। देनमद्राचार्य ने प्रसम्भ होकर कटाकरण (उस्कीर्यक) दिचा, जिससे उन्होंने महाकीर चरित चादि चार कथाशास्त्र कान्छ की चड्डिका पर लिखे थे। पविषय सोमचन्द्र गणि इस प्रकार सर्वसिद्धान्तों का शाता होकर प्रामानुप्राम विचरने लगा। शानी, ज्यानी, मनोहारी और आन्द्राहकारी सोमचन्द्र गणि की देसकर उपासकार्य अतीव आनंदित होता था।
- ३०, गण्ड के प्रधान और वयोद्व भी देवमद्राद्धार्थ ( जो गण्ड के संचालक थे ) ने जब भाषार्थ जिनसङ्गमद्धार का देवलोक गमन सुना तो इन्हें बढ़ा दु:ख हुआ। कहने लगे—'स्वर्गीय गुरु भी अनयदेवद्धरिजी के यह को जिनसङ्गमद्धरिजी उल्लब्स कर रहे थे परन्तु, क्या किया जाय ?' ( सारा काम ही चौपट हो नया )। देवभद्वाद्धार्थ के हृद्य में यह बात आई कि 'श्रीजिन्बद्धमद्धरिजी

युगप्रभान थे। उनके स्थान पर किसी वैसे ही योग्य की नहीं वैठाया गया तो हमारी गुरुशिक का क्या मूल्य है ? इनारे गच्छ में उनके पाट पर बैठने योग्य कीन है ?' ऐसा विचार करते हुवे उनका पाँगडत सोमचन्द्र गृश्चि की तरफ सच्य गया । उपासकवर्ग भी इन्हीं की चाहते हैं और यह शाव-ज्यान-क्रिया में भी निपुश्व है; इसलिये यही योग्य है। सर्वसम्मति से इसका निरुपय करके सीमचन्द्र की लिखा गया कि 'तमको भी जिनवष्ट्रमद्वरिजी के पाट पर स्थापित किया जायना। इसलिये जहाँ तक हो सके शीघ ही चिचौड़ चले आक्रो । स्वर्गीय आचार्य की मी यह बात अमीष्ट थी। भी जिनवद्यभग्रहि के पाट-महोत्सव पर तम बुलाने पर भी नहीं पहुँच सके थे। ऐसा न हो कि इस समय भी तुम लापरबाही कर जाओ । पाट पर बैठने के लिये बहुत से उम्मीदवार खड़े हुये हैं ( परन्तु संघ के संचालकों ने उनकी आशालताओं पर तुपारापात कर दिया है )।' पत्र पहुंचते ही पंडित सोमचन्द्र गर्सा भी शीघ विद्वार कर चित्तीड़ आगये और देवभद्राचार्य भी आगये। समाज को पाट-महोत्सव की खचना दी गई। साधारवा जनता केवल इतना ही जानती थी कि श्री जिन-बक्रमसरिजी के पट्ट पर किसी योग्य व्यक्ति की स्वरि पद दिया जायगा । यह पद किसकी और कव दिया जायगा ? इस बात का किसी को पता नहीं था । श्रीदेवमद्रखरि ने सोमचन्द्र गणि को एकान्त में बुलाकर कहा--'भीजिनवज्ञमग्ररिजी से प्रतिष्ठित, साधारण, साधु भादि शावकों से पूजित श्री महाबीर स्वामी के विधि-चैत्य में समस्त संघ के समझ आगामी दिन श्रीजिनवल्लभसरिजी के पाट पर इस दुमको स्थापित करेंगे । लग्न का निश्य कर खिया गया है ।' इस कथन को सुनकर परिहत सोमचन्द्र ने कहा- 'आपने जो कहा सो ठीक है, परन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि कल के दिन स्थापना कीजियेगा तो कल मृत्युयोग है। अतः मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सक्ता। इसलिए आज से सातवें दिन शनिवार के दिन जो लग्न हो: यदि उस लग्न में मैं पाट पर बैठाया काऊँगा तो सर्वत्र ही मैं निर्भव होकर विचर्त या और श्रीवनबद्यमस्टिती के अभिसत मार्स में मेरे द्वारा चतुर्विध संघ की अधिकाधिक पृद्धि हो सकेबी ।' श्रीदेवभद्राचार्य ने कहा-'बहुत अच्छा. वह लग्न क्या दर है ? उसी दिन ही सही।' निश्चित दिन काने पर वि • सं • ११६६ वेशास सहि प्रति-क्या की श्रीजिनक्क्षमखरिजी के पाट पर बढ़े आरोह-समारोह के साथ पविहत सोमचन्द्र गणि स्था-पित किये गये और भी संघ की तरफ से नाम परिवर्तन कर इनका नाम भी जिन द च सूरि रखा गया । सार्यकाल के समय बाजे-गाजे के साथ निवास स्थान वर आये । सभी साध, सान्ती, आबक और शाविकाओं ने विधिपूर्वक वंदना की। इसके पश्चात् भीदेवमद्राचार्य ने कहा- 'महाराज ! यहाँ पर उपस्थित सब लोगों की आपके मुखारविंद से उपदेशामृत-पान करने की अमिलादा है।' इस प्रार्थना को स्वीकार करके आचार्य भीकिनदत्तस्विति ने अमृत के समान कर्राप्रिय सिद्धान्तीदाहरखों से यक्त देशना दी: जिसे समकर उपस्थित जनता अतीव ही प्रमृदित हुई और कहने लगी 'देवमदा-चार्य को चन्यवाद है कि जिन्होंने सुपात्रों के स्थान में सुपात्र को ही पदारूट किया ।' देवभद्राचार्य

ने कहा— 'स्वर्गीय आचार्य जिनक्क्षभद्दिजी ने इस स्रोक को त्यागते समय ग्रुक्ते यह आदेश दिया या कि इमारे पद पर सोमचन्द्र गखि को स्थापित करना । उसे सफल बनाकर उनकी आज्ञा का मैंने पालन किया है।' श्रीदेवभद्राचार्य ने आचार्य जिनदश्चारि से प्रार्थना की—'आप कुछ समय तक अन्य प्रदेशों में विचरका करें।' यह सुनकर जिनदश्चारि से कहा—'बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे।'

- ३१. एक समय जिनशेखर नामक सांधु ने कलह आदि कुछ अनुचित कार्य किया; इसलिये देनसदाचार्य ने उसे समुदाय से बाहर निकाल दिया। जब जिनदत्तसरिजी बहिर्भू मिका के लिये बाहर गये तो उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ जिनशेखर मार्ग में ही महाराज के पैरों में आ गिरा और बड़ी दीनता के साथ कहने लगा—'महाराज! मेरे से यह भूल हो गई। आप एक बार चमा करें। आगे से इस तरह की उद्रवहता कभी नहीं करूंगा।' दया के समुद्र श्रीजिनदत्त्वसरिजी ने मी कृपा करके उसे समुदाय में ले लिया। देवमद्राचार्य को यह मालूम होने पर उन्होंने आचार्यश्री से कहा—'इसको समुदाय में लेकर आपने अच्छा कार्य नहीं किया। यह आपको कभी भी सुखावह न होगा।' यह सुनकर आचार्यश्री ने कहा—'यह सदा से ही स्वर्गीय आचार्यश्रीजिनवद्यभद्वरिजी की सेवा में रहा है; इसको कैसे निकाला जाय? जब तक निमेगा तब तक निमार्येगे।' तत्यश्रात् देवभद्राचार्यजी अन्यत्र विहार कर गये।
- ३२. आधार्य श्रीजिनदश्चस्ति ने 'किस तरफ विहार करना चाहिये ?' इसके निर्णयार्थ उन्होंने देवगुरुओं का स्मरण किया और तीन उपवास किये । देवलोक मे श्री हरिसिंहाचार्य आये और बोले—'इमको स्मरण करने का क्या कारण है ?' जिनदश्चस्ति ने कहा—'मुक्ते किस तरफ विहार करना चाहिये ? यह निर्णय प्राप्त करने के लिये मैंने आपको स्मरण किया है।' 'मारवाइ आदि की तरफ विहार करो' ऐसा उपदेश देकर हरिसिंहाचार्य आहरूय हो गये। देवयोग से उन्हीं दिनों मारवाइ के रहने वाले मेहर, भावर, बासल, मरत आदि शावक व्यापार-वाण्यित्य के लिये वहां आये हुये थे। वे लोग गुरु श्रीजिनदश्चस्ति के दर्शन करके तथा उनका प्रवचन सुनकर वर्ड प्रसन्न हुवे और उनको सहा के लिये अपना गुरु बनाया। उनमें भरत तो शास्त्र-झान के लिये वहीं रह गया और वाकी सब आवने-अपने चरों पर जाकर कुदुम्बियों के सम्मुख गुरुओं के गुरु वर्षोन करके लिये वहीं रह गया और वाकी सब आवने-अपने चरों पर जाकर कुदुम्बियों के सम्मुख गुरुओं के गुरु वर्षोन करके लिये वर्षो ए आप हो गया। वहां से विहार करके श्रीष्ट्यली नसगपुर पहुँचे। नागपुर के शावकों में मुख्य सेठ धनदेन महाराज से कहने लगा कि यदि आप अपने क्याच्यान में 'आयतन-अनायतन' का सगदा छोड़ दें तो में आपको विश्वास विकात हैं कि सभी शावक आपके आक्षाकारी वन आयें। आप मेरे वचन के अलुसार करें को सबके पूज्य वन सकते हैं। उसका कथन सुनकर सिरी बोले—'धनदेन, शास्त्रों में लिखा है—अवक गुरुवचनानुसस बलें। किस्तु यह कक्षी भी देखने में नहीं आया कि गुरु

भावकों की आहा का पालनं करें (उत्सन्न मायस नहान दीव है)। 'अधिक परिवार के अमान में हमारी मान-पूजा नहीं होशी' तुम्हारा यह कथन भी ठीक नहीं है। मुनिवरों ने कहा है:---

## मैर्न मस्था बहुपरिकशे जनी जगित प्रज्यतां याति। येन घनतनययुक्तापि शुकरी ग्रथमरनाति॥

[ अर्थात् आप यह न समिक्तिये कि अधिक परिवार वाला आदमी जगत् में अवश्य ही पूज्य हो जाता है। पुत्र-पौत्रों के अधिक परिवार को साथ रखती हुई भी खकरी मैले को खाती है।]

यह कथन घनदेव की नहीं भाषा। प्रत्युत कर्याकडु मालूम हुआ। किसी की अच्छा लगे या न लगे, गुड लोग तो युक्तियुक्त ही कहेंगे। ये बचन वहाँ बैठे हुये कतिपय विवेकशील पुरुषों को बड़े अच्छे मालूम हुए।

महाराज नागपुर से अजमेर गये। वहाँ पर ठाकुर आशाधर, साधारम, रासल आदि श्रावक इनके अनन्यमक्त थे। श्री जिनदत्तवारिजी प्रतिदिन वहां पर बाहबदेव मन्दिर में देव-बन्दना के लिये जाया करते थे। एक दिन वहाँ पर मन्दिराध्यत् चैत्यवासी आचार्य आगया। वह इन महाराज से (दीवा-पर्याय आदि ) प्रत्येक बात में छोटा था. तथापि मन्दिर में इनके साथ देव-वन्दनादि शिष्टाचार का पालन नहीं करता था। ठाइर आशाधर आदि आवकों ने महाराज से कहा 'यहाँ आने से क्या फायदा जबकि आपके साथ युक्त सबुक्यक्हार नहीं वर्ता जाय ।' उसी दिन से ( मन्दिर में जाकर किया जाने बोला देव-बन्दमा आदि ) व्यवहार इक गया । इसके बाद सब भावकों का एक समृह अजमेर के तत्कालीन राजा अखोरांज के पास गया और राजा से निवेदन किया कि, 'इमारे गुरु श्रीजिनद्रशस्तिं महाराज यहाँ आपकी मगरी में पक्षरे हैं।' राजा ने कहा, 'यदि आये हैं तो बढ़े आनन्द की बात है; आप सीम मेरे कास किस कार्य के लिये आये हैं। उस काम की कही ।' भावक बोले--'महाराज, इसकी एक ऐसे भूमिलएड की जरूरत है; नहां पर इम लोग देवर्गदर, धर्मस्थान और अपने इन्द्रम्य के लिये इन्ह वर बनवालें।' उनकी यह आर्थना सनकर राजा ने कहा-- शहर से दिश्वण की और जी पहाड़ है उसके ऊपर और नीचे हुम्हारे जचे सी बनवा लो । तुम्हारै गुरुत्री के दर्शन हम मी करेंगे ।' श्रावकों ने यह सारा इतान्त गुरुत्री से आकर कहा । सुनकर गुरुजी कहने लगे 'अवकि राजा स्वयं ही दर्शनों की अभिलामा प्रकट करता है. ती आप लीग उनको अवस्य पुलावें । उनके नहां आने में अनेक लाभ हैं।' अच्छा दिन देखकर भावक लीगों ने राजा की आमंत्रित किया । राजा साहब आये और गुरुजी की सम्मान के साथ क्त्वना की। आवार्यभी ने राजा की इस प्रकार आशीर्वाद दिया-

#### श्रिये कृतनतानन्दा विशेषवृषसंगताः। भवन्तु भवतां भूप! ब्रह्मश्रीधरशंकराः॥

[ हे राजन् ! मक्तों को धानन्द देने वाले अप से गरुड़, शेषनाय धीर देश कर वाले चड़ने जक्षा, विष्णु और महादेश आपका कल्यासकारी हों।]

महाराज की विद्वचा देखकर प्रसम हुआ राजा कहने लगा—'मगवन्! सदा हमारे यहाँ ही रहिये।' गुरुजी बोले, 'राजन्, आपने कहा तो ठीकः परन्तु हम साधुओं की मर्यादा ऐसी है कि हमें एक स्थान पर अधिक दिन नहीं उहना चाहिये। सर्वसाधारमा के उपकार की दृष्टि से हमें सर्वत्र विहार करना पड़ता है। हां, हम यहां पर सदा आते जाते रहेंगे, जिससे कि तुम्हें मानसिक संतोष होता रहे।' आचार्यश्री के साथ वार्तालाप से अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ राजा वहां से उठकर अपने स्थान को गया। उसके जाने के बाद पूज्यभी ठाकुर आशाधर से बोले—

#### इदमन्तरमुपकृतये प्रकृतिचज्ञा यावदस्ति संपदियम् । विपदि नियतोदयायां (पुनरुपकर्तु कृतोऽवसरः ॥

[स्त्रभाव से ही चंचल, यह लच्मो जब तक पास में है, तब तक परोपकार जरूर करना चाहिये। विपत्ति का आना निश्चित है। त्रिपत्ति आने पर धोखा घरते रहो तो फिर परोपकार करने का मौका हाथ आना कठिन है। विपत्ति—संपत्ति में यही अंतर है।]

इसलिये आपको खम्मात, शत्रु खय और गिरनार मन्दिरों के समान श्री पार्श्वनाम स्वामी, श्रीत्राष्ट्रभदेव स्वामी तथा श्रीनेमिनाथ स्वामी के मन्दिर बनवाने चाहियें। उन मंदिरों के उत्तर अम्बिका देवी की खतरों और नीचे गणघर आदि के स्थान बनाने चाहियें। आप सम्पिशाली हैं। लच्मी के सदुपयोग का यह अच्छा अवसर है। आप इससे लाभ उठाइये। लच्मी का संबद्दा स्थायी रहना बढ़ा मुश्किल है।

३३. आशाघर ठाकुर को इस प्रकार कर्ष ज्य का उपदेश देकर स्ररीश्वरजी बागड़ देश की ओर विहार कर गये। वहां के लोग श्रीजिनवद्यमस्ररिजी महाराज के अनन्यमक्त थे। उनका देवलोक-गमन सुनकर वहां वालों को बढ़ा खेद हुआ था; परन्तु जब उन्होंने सुना कि उनके पाट पर विराज-मान श्रीजिनदशस्ररिजी बड़े ही ज्ञानी, ज्यानी तथा महावीर स्वामी के बदनारविंद से निकले हुए सुधर्मास्वामी गवाघर से रिवत सिद्धान्तों के बढ़े अच्छे ज्ञाता हैं, तो उनके आनन्द कि केर्ड समान न रही। जब लोगों ने आकर वह समाचार सुनाया कि कियानुवाल पुगप्रधान, कीर्बन्नों के समान

सद्गुरु श्रीजिनद्शस्ति महाराज अजमेर से बिहार करके हमारी तरफ आ रहे हैं, तो लोग उनके दर्शनों के लिये बड़े ही आतर हो उढ़े। जब महाराज वहां पथार आये तो उनके दर्शन करके लोगों की हार्दिक संतोष हुआ। श्रावक लोगों ने महाराज से अनेक प्रकार के प्रश्न किये। सरिजी ने 'केबलज्ञानी' की तरह उन सबको यथोचित उत्तर दिया। महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर कई लोगों ने सम्यक्त्व, कह्यों ने देशविरित तथा बहुतों ने सर्वविरित जत धारण किया। सुनते हैं वहां पर महाराज ने वावन साध्वयां और अनेक साधुओं को दीचा दी।

३४. उसी समय साधु जिनशेखर को उपाध्याय पद देकर कितपय मुनियों के साथ विहार कराकर रु प क्सी मेज दिया। वहां पर वह अपने नाती गोतियों (स्वजनवर्ग) की श्रद्धाष्टिद्ध के लिये तप करने में प्रष्टुत्त हो गया। स्थानीय जयदेवाचार्य ने अपने स्थान पर आने जाने वाले लोगों से सुना कि भोजिनवञ्जमसूरिजी के पाट पर आरुढ़ मर्ब गुर्या-सम्पन्न, श्रीजिनद्शसूरिजी महाराज आजकल हमारे इस (वागड़) प्रान्त में आये हुए हैं। उन्होंने सोचा इनका आना हमारे लिये वहां ही कल्यास्याकारी है। स्वर्गीय श्री जिनवञ्जभसूरिजी ने चैत्यवाय को त्यागकर श्रीअभयदेवसूरिजी के पास वसतिमार्ग को स्वीकार किया था। तभी से हमारा मानसिक कुकाव वसति मार्ग की ओर है। वे अपने परिवार के साथ श्री जिनदशसूरिजी के दर्शन एवं वंदना के लिये उनके पास आये। वन्दनादि शिष्टाचार के बाद सिद्धान्त-मधुर-वचनों से सरिजी ने उनके साथ कुछ देर तक सम्भाषण किया। महाराज के मधुर वचनों से ग्रुग्ध हुए जयदेवाचार्य ने कहा कि, 'जन्म जन्मान्तर में हमारे गुरु ये ही हों।' श्रुम दिनों में श्री जयदेवाचार्य ने उनके पाम दीचाग्रहण की। शास्त्रों में विश्वत सनत्कुमार चक्रवर्ती ने जिस प्रकार त्याग के बाद साम्राज्यसम्पि की ओर ग्रुंह मोड़कर नहीं देखा, वैसे ही श्री जयदेवाचार्य ने मठ, मंदिर, उद्यान, कोश, खजाना आदि को छोड़कर बाद में उनकी तरफ जरा भी लक्त्य नहीं किया।

शी जिनप्रभाचार्य नाम के एक महात्मा रमल विद्या के अच्छे जानकार होने से लोगों में ख्व प्रसिद्ध हो चुके थे। वे घूमते फिरते किसी समय तुक्रों के राज्य में चले गये। वहाँ पर उनको ज्ञानी समक्तकर एक यवन ने पूछा—'मेरे हाथ में क्या वस्तु है ?' साधुजी ने गणित करके बतलाया, 'कि तुम्हारे हाथ में खिड़िया मिट्टी का दुकड़ा और उसके साथ में एक बाल भी है।' उसको बाल का पता नहीं था। जब मुट्टी खोलकर देखा तो मृत्तिका खएड के साथ एक केश भी है। इस ज्ञान—बल को देखकर वह तुर्क बड़ा प्रसम्म हुआ और मृतिजी का हाथ पकड़ कर चूमता हुआ अपनी मातृभाषा में 'बज्ञा—बज्ञा' ऐसे बोला। (वह मुसलमान कोई बड़ा आहमी बा। उसने चाहा कि इस साधु को अपने साथ में रक्खूँ) आचार्य ने सोचा—'यवन प्रायः (दृष्ट) विश्वासकाती हुआ करते हैं। इनका कोई मरोका नहीं—कदाचित् मुक्ते मार हालें।' इस कारका

माचार्यजी वहाँ से रातों रात मगकर भवने देश में भा गये। देश में भाने पर जैत्यवासियों में शसिद्ध श्री जयदेवाचार्य को वसतिमार्ग के आश्रित जानकर उनकी भी ध्च्छा वसति-मार्ग-सेवन की हुई; परन्तु वसितमार्ग के नियमों को असिधारा के समान कठिन समक्त कर मन में किकक गये। वसतियार्ग के आचार्य श्री जिनदत्तस्रारजी की अपना गुरु बनाया जाय या नहीं ? इस वात का निश्चय करने के लिये उन्होंने रमल का पाशा ढाला। प्रथम बार पाशा ढालने पर गणित करने से थी जिनदचद्धारजी का नाम आया। इसरी बार भी पाशा डोलने पर उन्हीं का नाम श्राया । तीसरी बार जब गर्खित करने लगे तो आकाश से एक अग्नि का गोला गिरा और आकाश वाणी हुई-- 'यदि तुम्हें शुद्ध-मार्ग से प्रयोजन है तो क्यों बारम्बार गिखत करते हो ? इन्हीं को अपना गुरु मानकर धर्माचरण करो।' इस वाणी से संशयरहित होकर जिनप्रभाचार्य ने श्री जिन-दचसरिजी से दीचा ग्रहण की। और अपनी आत्मा को सन्तोष दिया। उन्हीं दिनों में अतिशय जानी श्री जिनदत्तसरिजी महाराज के पास आकर जैत्यवासी श्री विमलचंद्रगास ने अपनी सम्प्रदाय के दो ब्राचार्यों को उनके ब्रजुयायी बना जानकर स्वयं भी वस्तिमार्ग को स्वीकार किया। उसी समय जिनराजित और शीलभद्र ने भी अपनी माता के साथ प्रवारमा ग्रहण की । वैसे दी स्थिरचंद्र श्रीर वरदश नाम के दो भाइयों ने प्रबज्या स्वीकार की । वहीं पर एक जयदश नाम का ग्रानि बड़ा मंत्रवादी था । उसके पूर्वज मंत्रविद्या में विख्यात थे; परन्तु वे पूर्वज कद्ध हुई देवी से नष्ट कर दिये गये थे। केवल यह एक बचा था। यह जिनदत्तखरिजी की शरण में आकर दीचित हो गया। सरिजी ने दृष्ट देवता से इसकी रचा की । गुणचन्द्र नाम के यति की भी सरिजी ने दीवा दी । इन यतिजी को जब ये श्रावक अवस्था में थे, तुर्क पकड़कर ले गये थे। इनका हाथ देखकर तुर्की ने कहा कि 'इन्हें अपना भएडारी बनायेंगे।' यह कहीं भाग न जाय इस कारण से इनको जंजीर से जकड दिया गया था । परन्तु इन्होंने कैंद्र की कोठरी में पड़े-पड़े नमस्कार मंत्र का एक लक्ष जाप किया । उस जाप के प्रभाव से सायंकाल अंजीर अपने आप छिन-मिन हो गई। वहाँ से निकलकर वे ढलती रात में एक दया खं बुढ़िया के घर में छिपकर रहे । बुढ़िया ने दया करके इनको अपने कोठे में छिपा लिया था । तुर्कों ने इधर-उधर इनकी खब स्रोज की. परन्त ये मिले नहीं । रात में वहाँ से निकलकर जैसे-तैसे अपने घर आये । इस घटना से वैराग्य उत्पन्न होने से इन्होंने प्रवज्या ग्रहण की थी । रामचन्द्रगणि अपने पुत्र जीवानन्द के साथ इस धर्म को भव्य धर्म जानकर अन्यगच्छ को छोड कर सरिजी का आजाकारी बना । इसी प्रकार अहा चन्द्रगणि ने भी इनसे बत ग्रहण किया । श्रीजिनद च-स्तरिजी के पास जब साधु-साध्वयों का बिशाल समुदाय हो गया, तो इन्होंने उनमें से योग्यों को चन-चन कर वृत्तिपंजिका आदि टीका ग्रन्थ पढ़ने के लिये धारा नगरी में मेजा । उनमें जिनरचित, शीलभद्र, स्थिरचन्द्र, बरद्ध, शीमति, जिनमति, पूर्णश्री आदि सोधु-साष्ट्रियों के नाम विशेषतया उन्लेखनीय हैं । वहाँ पर इन्होंने शावक महालुमानों की सहायता से विद्याग्यास किया ।

प्रविद्या से श्रीजिनद् च सिराया जाता था। वह गाँव मार्ग में आगया। उस व्यंतर-पीढ़ित शावक के प्रयं से सताया जाता था। वह गाँव मार्ग में आगया। उस व्यंतर-पीढ़ित शावक के प्रयं से महाराज वहीं ठहर गये। उस शावक ने महाराज के पास आकर अपनी शरीर की अवस्था वर्ताई। महाराज समस्य गये कि इसके शरीर में जो व्यंतर है वह बढ़ा 'अयानक है और मंत्र-तंत्रों से साध्य नहीं है। महाराज ने गण्यर सप्ति का टिप्पण बनाकर उसके हाथ में दिया और कहा, 'तुम अपनी दिष्ट और मन इसमें स्थिर रक्खो।' ऐसा करने से वह व्यंतर पहले दिन बोमार की शय्या तक पहुंचा, दूसरे दिन गृहद्वार तक और तीसरे दिन आया ही नहीं। वह पीढ़ित शावक एकदम स्वस्थ हो गया। वहाँ से चलकर महाराज रुद्रपक्षी पहुंचे। जिनशेखरोपाध्यायजी वहाँ पहले से थे ही। महाराज का आगमन सुनकर स्थानीय शावक—इन्द को साथ लेकर वे उनके सम्मुख आये। बढ़े आरोह-समारोह तथा गाजे-बाजे के साथ पूज्यश्री का नगर प्रवेश कराया गया। रुद्रपक्षी के एक मी बीस शावक-इन्द्रमों को जिनधर्म में दोखित किया तथा पार्श्वनाथ स्वामी और ऋष्मदेव स्वामी के दो मन्दिरों की खरिजो ने प्रतिष्ठा की। कई शावकों ने देशविरति और कइयों ने सर्विरति वत घारण किये। सर्विवरतिवत घारकों में देवपालगिण आदि सुख्य थे। उपदेश आदि से सब लोगों को समाधान देकर 'जयदेवा-चार्य को हम पहाँ मेज देंगे' ऐसा कहकर महाराज परिचम देश की तरफ चले गये।

३५. बहाँ से फिर बागइ देश में आये। ज्या प्रपुर में जयदेवाचार्य से मेंट हुई। महाराज ने जयदेवाचार्य को ठद्रपद्धी भेज दिया और स्वयं ज्याप्रपुरी में रहकर श्रीजनवद्धमग्रहिर प्ररूपित, चैत्य-गृहविधिस्वरूप 'चर्चरी' काज्य की रचना को। उसका गुटका बनाकर मेहर, वासल आदि श्रावकों को ज्ञान के लिये विक्रम पुर भेजा। विक्रमपुर में देवधर के पिता सिह्या के चर के पास पीषधशाला में एकत्रित होकर श्रावकों ने वह चर्चरी पुस्तक खोलो। उसी समय उन्मच देवधर ने अचानक कहीं से आकर चर्चरीपुस्तक श्रावकों के हाथ से झीनकर फाइ डाली। ये लोग उस उन्मच का कुछ मो न कर सके। उसके पिता से शिकायत की तो उसने कहा, 'यह तो प्रमादी है; इसका क्या हत्ताज किया जाय। तथापि हम उसे समक्ता देंगे। वह आयन्दा ऐसी हरकत नहीं करेगा।' श्रावकों ने सर्वसम्मित से पूज्यश्री को एक पत्र दिया। उसमें मेजी हुई चर्चरी पुस्तक के फाड़े जाने का हाल लिख दिया। पत्र लिखित समाचारों को जानकर पूज्यश्री ने दूसरी चर्चरी पुस्तक लिखवाकर भेजी और उसके साथ पत्र में यह भी लिखा कि—'देवधर को खोटी-खरी कुछ भी मत कहना। देवगुक्यों की छवा से यह थोड़े दिनों में ही सुधर जायगा।' 'वर्चरी' काव्य की दूसरी गुस्तक को पाकर सब श्रावकों ने एकत्रित होकर उसे खोली और पड़ने से सबको अतीव सन्तोष हुआ। देवधर को मालूम हुआ कि दूसरी पुस्तक आगई हैं, तो उसने सोचा कि, 'एक तो मैंने फाड़ डाली थी। फिर आचार्य ने मेजी हैं; तो जरूर हम शुस्तक में कोई रहस्य किया हुआ है। जैसे भी हो यह बात

जाननी चाहिये; देखें इसके अन्दर क्या लिखा है ?' एक दिन आवक लोग अपने नित्य नियम से निवृत होकर चर्चरी पृस्तक को स्थापनाचार्य के पास आले में रखकर पीषधशाला के कपाट वन्द करके चले गये। देवधर को मौका मिल गया। वह अपने घर के उपरिमाग से उतरकर पीषधशाला में आ गया और यथास्थान रखी हुई उक्त पुस्तक को बड़े चाव से पढ़ने लगा। गाथाओं का अर्थ समक्षने से मनमें आन्हाद आने लगा। 'अनायतनं विम्वम्', 'स्त्री पूजां न' करोति' ये दो पद उसकी समक्ष में नहीं आये। पुस्तकोद्धिखित जैनधर्म के उच्च रहस्यों को समक्षकर उसके मन में जैन-सिद्धान्तों के प्रति बढ़ी श्रद्धा उत्यक्ष हो गई और उसने अपने मन में यह संकल्प किया कि मैं भी इस मार्ग का अनुसरण करूँगा।

इधर श्रीजिनदत्तस्वरिजी महाराज ने बाग द देश में रहते हुये जिन साध-साध्वियों को विद्या-भ्यास करने के लिये धारानगरी भेजा था, उन सबको वहाँ से बुला लिया और सभी को सिद्धान्तीं का अभ्यास कराया। अपने दीचित जीवदेशचार्य को मुनीन्द्र (आचार्य) पद की उपाधि दी और श्रन्य शिष्यों को वाचनाचार्य के पदों से सम्मानित किया: जिनके श्रम नाम ये हैं-वाचनाचार्य जिनचक्रित (? चन्द्र) गणि, वा ० शीलभद्रगणि, वा ० स्थिरचन्द्रगणि, वा ० व्रश्चचंद्रगणि, वा ० विमलचन्द्र-गणि, वा० वरद्शगणि, वा० भ्रुवनचन्द्रगणि, वा० वरनागगणि, वा० रामचन्द्रगणि, वा० मणिमद्रगांख। और श्रीमति, जिनमति, पूर्वाश्री, ज्ञानश्री, जिनश्री इन पांच मार्याभ्रों को महत्तरा पद से विभूषित किया । इसी प्रकार स्वर्गीय हरिसिंहाचार्य के सुयोग्य शिष्य सुनिचन्द्र की उपाध्याय पदवी दी । इन मनिचंद्रजी ने श्रीजिनदत्तस्वरिजी महाराज से प्रार्थना की थी कि 'यदि मेरा कोई योग्य शिष्य आपके पास आजाय तो कृपया आप उसे आचार्य पद देने की उदारता दर्शावें।' महाराज ने यह बात स्वीकार करली । कुछ काल के बाद उनके शिष्य वयसिंह की. चित्तींड में दिये हुये बचन के अनुसार श्राचार्य की उपाधि दी और जयसिंह के शिष्य जयचन्द्र की, पाटल में समनसरण में अनीन्द्र (स्वरि) पद पर स्थापित किया और महाराज ने दोनों को उपदेश दिया कि-देखो रीति से वर्तना. कहीं क्रिया-काएड में असावधानी न होने पावे।' जीवानन्द की उपाध्याय पदारूढ किया। यहाँ यदि इन आचार्य, उपाध्याय, बाबनाचार्य प्रभृति प्रत्येक ग्रुनिवरों का विहार-स्थान, योग्यता, शिष्य-प्रशिष्य आदि का वर्णन करने लगें तो एक वडा विस्तृत ग्रन्थ वन जायगा। इसलिये संचेव में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिनदत्तस्परिजी महाराज ने आचार्यादि समस्त पदाधिकारियों को मविष्य के लिये कर्तच्य सममाकर, सबके विहार आदि के स्थान निश्चित कर दिये और महाराज स्वयं अजमेर की श्रीर प्रस्थान कर गये। अजमेर के भक्तिमान श्रावकों ने गाजे-बाजे के साथ ठाठ-बाट से प्रज्यश्री का नगर प्रवेश कराया ।

३६. वहाँ पर ठाक्कर आंशाधर आदि ने पहाड़ पर तीन देवमन्दिर एवं अम्बिकादेवी आदि के स्थान बनवाये थे। आवकीं की प्रार्थना से श्रीजिनदत्तप्रारिजी महाराज ने अच्छा लग्न देखकर देवमन्दिरों के मूलनिवेश में वासचेप किया और शिखर आदि मन्दिर के पार्श्वर्ती स्थानों में उन-उन मूर्तियों की स्थापना करवाई। यह पहले कहा जा चुका है कि विक्र म पुर में सिएहयापुत्र देवघर वर्चरी पुस्तक के पढ़ने से सुविहित—पच्च के प्रति अनुरक्त एवं भक्तिमान हो गया था। उसी देवघर ने अपने कुटुम्ब के पन्द्रह भावकों को एकत्रित करके अपने पिता एवं सेठ आशदेव को सम्बोधन करके कहा, 'श्रीजिनदत्तस्तिजी महाराज से यहाँ विक्रमपुर में विहार करने के लिये प्रार्थना करनी चाहिये।' यद्यपि ये लोग चैत्यवासी आचार्यों में श्रद्धा रखते थे; परन्तु प्रभावशाली देवधर के विरुद्ध बोलने का किसी को साहस नहीं हुआ। आवकों को साथ लेकर वह अजमेर के लिये चल पड़ा। मार्ग की थकावट द्र करने के लिये नागपुर में ठहरा। धनीमानी देवधर का विक्रमपुर से आना नागपुर वासियों को विदित हो गया।

३७. उस समय वहाँ पर चैत्यवीसी देवाचार्य विशेष रूप से प्रसिद्ध हो रहे थे। देवधर ने सुना कि देवगृह में व्याख्यान के समय देवाचार्य बैठे हैं। तब देवघर चरखप्रक्षालनादि कर देवगृह में आया। आचार्य की बन्दना की। फिर दोनों ओर से सुखशाता और कुशल-प्रश्न का शिष्टाचार हुआ। तत्परचाद श्रावक देवधर ने पूछा कि, 'भगवन, जिस मन्दिर में राप्ति के समय स्त्रियों का प्रवेश होता हो, उसे चैत्य क्यों कहना चाहिये ?' इस प्रश्न को सुनकर देवाचार्य ने सोचा-इसके कान में जिनदचस्रिर का मन्त्र प्रवेश कर गया मालूम होता है। देवाचार्य ने प्रकट में कहा, 'श्रावक जी! रात्रि में स्त्री प्रवेशादि उचित नहीं है।'

देवधर-तो आप लोग फिर वारण क्यों नहीं करते ?'

आचार्य-लाखों आदमियों में किस-किस को नारण किया जाय।

देवधर-भगवन् ! जिस देवमन्दिर में जिनाज्ञा न चलती हो, जहाँ जिनाज्ञा की श्रवहेलना करके लोग स्वेच्छा से वर्तते हों उसे जिनगृह कहा जाप या जनगृह ? इसका जवाब दीजिये।

भाषार्य-अहाँ पर साद्यात् जिन भगवान् की प्रतिमा भीतर विराजमान दिखाई देती हो उसे जिन-मन्दिर क्यों नहीं कहना चाहिये।

देवधर—इतना तो हम मूर्का भी समभ सकते हैं कि जहाँ पर जिसकी आज्ञा न मानी जाती हो, वह उसका घर नहीं कहा जा सकता। केवल पत्थर की अर्हत मूर्ति को भीतर रख देने से और अर्हतों की आज्ञा को त्याग कर मनमाना व्यवहार करने मात्र से ही जिन—मन्दिर क्योंकर हो सकता है ? आप इस बात को जानते हुये भी प्रचलित प्रवाह को नहीं रोकते हैं। यह मैंने आपको बन्दन कर खिता कर दिया कि आप रोकते नहीं प्रत्युतः इसको पुष्ट करते हैं। इसलिये ऐसे गुरुओं को आज से मेरी यह अन्तिम बन्दना है। जहां वीर्थक्करों की आहा का यथार्थ रूप से पालन होता है, उसी मार्ग का अनुसरमा करू गा। इस प्रकार कहकर देवधर वहां से उठकर चल दिया।

इस प्रश्नोत्तर को सुनकर साथ वाले स्वकुदुम्बी श्रावकों की भी विधिमार्ग में स्थिरता हो गई। देवधर श्रावकष्टन्द के साथ वहां से अजमेर गया। जिनदत्तस्वरिजी महाराज की सेवा में पहुंचकर उसने मिक्त-माव पूर्वक वन्दना की। उनका अभिप्राय जानकर श्रीस्वरिजी ने देशना दी। देशना सुनने से देवधर के तमाम (सारे) संशाय दूर हो गये। देवधर आदि श्रावकों ने महाराज से विक्रमपुर विहार करने के लिये प्रार्थना की। अजमेर से देवमन्दिर, प्रतिमा, अभ्विका, गर्वाधर आदि की धूमधाम से प्रतिष्ठा करके स्वरिजी महाराज देवधर के साथ विक्रमपुर आ गये। वहां पर बहुत से आदिमयों को प्रतिबोध दिया और श्री महावीर स्वामी की स्थायना की।

३८. वहां से श्रीपूज्यजी उचान गरी में गये। मार्ग में विश्वकारी भूत-प्रेत आदि को भी प्रति-बोध दिया। उच्चावासी लोकों को उपदेश दिया, इसमें तो कहना ही क्या है ? वहां से वे नर वर गये। नरवर के बाद त्रि सुवन गिरि के कुमारपाल नाम के राजा को उन्होंने सदुपदेश दिया। वहां बहुत से साधु-संतों को विहार करवाया, एवं भगवान शांतिनाथ देवकी प्रतिष्ठा करवाई। वहां से उज्जैन में जाकर व्याख्यान के समय महाराज को छलने के लिये श्राविकाओं के वेश में आई हुई चीसठ योगिनियों को प्रतिबोधित किया।

एक समय महाराज चिचीड़ पथारे थे। नगर में प्रवेश के समय विध्रप्रेमी लोगों ने अपशकुन करने के लिये रस्ती से बांधकर काले सर्प को मार्ग में खरिजी के सन्मुख छोड़ दिया। श्रावकों ने अपशकुन समक्रकर गाजे—बाजे बन्द करवा दिये और सब पर विवाद छा गया तथा वे सब अत्यन्त दुःखी हुये। उनकी यह स्थिति देखकर झान के खर्य श्री जिनद्त्तखरिजी महाराज बोले— 'आप लोग उदास क्यों हो गये हैं! जिन दुष्टों ने इस काले सर्प को बांधकर इस रास्ते में डाला है, वे भी इसी प्रकार निगडों से बांचे जाकर राजा द्वारा जेलाखाने में डाले जायेंगे। इसिलये जुलूस को आगे चलने दो; यह बड़ा ही सुन्दर शकुन है।' जब इन्छ दूर आगे पहुँचे तो दुष्टों ने अपशकुन बढ़ाने के लिये एक नकटी औरत को आगे लाकर खड़ी कर दी। उसको आगे खड़ी देखकर उसी को भाषा में श्रीपुज्यजी बोले—'आई मन्नी'। उस दुष्ट रएडा ने प्रत्युत्तर दिया—'भन्लाइ घाखुक्कइ सुक्की।' इन्छ हैंसकर प्रतिमाशाली पुज्यजी बोले—'पक्खहरा तेख तुहिखका।' इसके बाद वह निकतर हो वहाँ से चली गई। महाराज का प्रभाव देखकर लोगों को वड़ा आधर्य हुआ। इन महाराज ने अपने जीवन में अनेक आरचर्यकारी कार्य किये। देवता नौकरों को तरह सर्वदा इनका हुकम उठाया करते थे। महाराज करुखा के समुद्र थे। महाराज ने भारापुरी, गखपद्र आदि अनेक नगरी, पुर, ब्रामों में महातीर, पार्श्वनाथ, शान्तिनाथ, अजितनाथ आदि तीर्थहरों की प्रतिमा, मन्दिर

और शिखरों की स्थापना की थी। इन्होंने अपने ज्ञान-बल से अपने बाद पाट की उन्नति करने वाले, रासल भावक के पुत्र जिनचन्द्रस्तरि की अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। उन्होंने इस द्वान में मध्य पुरुषों को उसी प्रकार प्रतिषोध दिया जैसे सूर्य कमलों को बीघ देता है। इस प्रकार श्री जिनद्वसूरिजी महाराज का यह जीवन चरित्र अति संखेप में कहा गया है। अस्तु, उस नकटी औरत के इट जाने पर महाराज बढ़े समारोह पूर्वक नगर में प्रविष्ट हुये और वहां पर कई दिनों तक रहकर तीर्थक्टर-प्रतिमा-प्रतिष्ठा सम्बन्धी बहुत से महोत्सव करवाये । वहाँ से प्रस्थान करके भाचार्यश्री भजमेर गये । अजमेर में वि० सं० १२०३ फाल्गुन सुदी ६ (नवमी) को जिनचन्द्रस्रिर की दीचा दी गई। अन्य मनुष्यों से दु:अष्य अति कठिन तपोवल के प्रमाव से बहुत ही उत्तमोत्तम विद्यार्थे-मंत्र-तंत्र तथा यंत्र महाराज जिनदत्ताद्वरिजी ने जान लिये थे। ये महात्मा भक्तों के वांछित मनोरथ सफल करने में चिन्ताप्रसि रतन के समान थे। इन्होंने वि० सं० १२०५ को वैशाख सुदि षष्ठी के दिन विक्र म पुर में रासलकुलनन्दन भीजिन वन्द्रस्थरि को अपने पाट पर बैठाया । उस समय श्रीजिनचन्द्रस्वरि की अवस्था केवल नौ ही वर्ष की थी; परन्तु इतनी छोटी अवस्था में ही ये महात्मा बड़े-बड़े विद्वानों के कान कतरते और सीभाग्य-भाग्य आदि अनेक गुर्हों के निषान थे। अपनी उपस्थित में जिन बन्द्रस्ति को उत्तराधिकार देकर तथा करने योग्य समस्त कार्यों को निधि-पूर्वक समाप्त करके अजमेर में ही वि॰ सं॰ १२११ में आषाढ विद \* एकादशी को श्रीजिनदत्तस्वरिजी महाराज इस असार संसार को त्याग कर देवताओं को दर्शन देने के लिये इन्द्र की प्रसिद्ध अमरावती में पधार गये।

#### मिण्धारी जिनचन्द्रसूरि

३६. विक्रम सम्बत् १२१४ में श्रीजिनचन्द्रसरिजी ने त्रिश्च व न गिरि में सज़नों के मन को हरने वाले, भीशान्तिनाथ शिखर पर बड़े ठाट-बाट के साथ सुवर्ण कलश और सुवर्णमय ध्वजदएड का आरोपण किया। इसके बाद हेमदेवो नोम की आर्या को प्रवर्तनो पद देकर वि० सं० १२१७ में फाल्गुन शुक्ल दशमी के दिन मथुरा पहुँच कर पूर्णदेवगित. जिनस्थ, वीरभद्र, वीरजय, जगहित, जयशील, जिनभद्र आदि सहित श्रीजिनपतिस्वरि को दीवित किया। आ० वेमंचर नामक धनीमानी सेठ को उन्होंने प्रतिबोध दिया और उपर्युक्त वर्ष में ही वैशाख शुक्ला दशमी को मरुकोट में भगवान चन्द्र-प्रभस्वामी के विधि-चैत्य में सुवर्ण कलश और सुवर्णमय ध्वजदएड का आरोपण किया। कलश, ध्वज, दग्छ, साधु सेठ गोझक ने अपने निज्ञ के धन-ध्यय से तैयार करवाये थे। इस महोत्सव में खेमंचर सेठ ने पाँच सो द्रम्म देकर माला प्रहण की।

<sup>&</sup>quot; प्रस्तुत पट्टावली के कार्तिरंक्त कम्य सब गुवांबिलयों तथा विरक्षों में स्वरोधमन की तिबि काथाड शुक्ला एकादशी ही उन्निक्षित है तथा परम्परा से मान्य भी है।

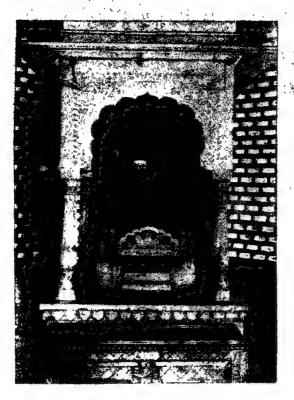

दादा जिनदत्त सूरिजी का स्वर्ग स्थान दादाबाड़ी अजमेर (प्रष्ठ ४४)

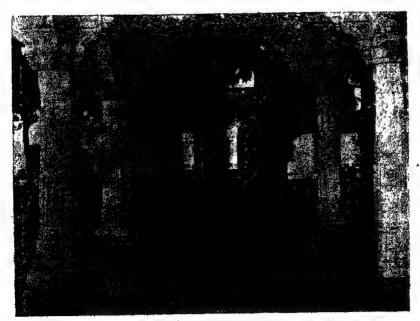

मिण्यारी जिमचम्द्रसूरिजी का समाधिस्थान दिल्ली (१४४)



युगप्रधान दादा जिनकुराल स्रिजी ( प्रश्न १४६ )

वहाँ से महाराज उचानगरी में पहुँचे । सं• १२१= में ऋषभद्त्त, विनयचन्द्र, विनयशील, गुराबद्ध न और मानचन्द्र आदि पाँच साधु तथा जमश्री, सरस्वती, गुराश्री आदि साध्ययाँ दीवित कीं । इन महाराज के शासनकाल में साध-साध्वियों की संख्या बढ़ने लग्धे । तत्परवाद सं॰ १२२१ में ये महाराज सा ग र पा ट पघारे । वहाँ पर भा • गयधर द्वारा बनाये गये भी पार्श्वनाथ विधि-चैत्य में देवकलिका प्रतिष्ठित की । अजमेर में प्रधार कर स्वर्गीय श्रीजिनदचस्रिती महाराज के स्मारक स्तप की प्रतिष्ठा की। तदनन्तर ब ब्बेर क ब्राम में जाकर बाचनाचार्य गुरामद्रगित, अभयचन्द्र, यशचन्द्र, यशोभद्र और देवभद्र इन पाँच शिष्यों को दीचा दी और इनके साथ देवभद्र की धर्मपतनी को भी अधिकारियों समक्त कर दीचित किया। आ शिका नगरी में नागदत्त मनि को वाचनाचार्य का पद दिया। महावन में श्रीअजितनाथ भगवान के मन्दिर की विधि-पूर्वक प्रतिष्ठा की। इसी प्रकार इन्द्रपुर में बार गुणचन्द्र गणि के पितामह लाल श्रावक द्वारा बनाये हुये शान्तिनाथ भगवान के विधिचैत्य में सुवर्णामय दराइ. कलश और ध्वजा प्रतिष्ठित की। तगला नामक ब्राम में अजितनाथ विधि-चैत्य की प्रतिष्ठा की। सं०१२२२ में बाद लीन गर में वाचनाचार्य गुणमद-गिया के पितामह लाल श्रावक द्वारा बनवाये हुए सुवर्णमय दएड, कलश, ध्वजा श्रादि की श्रीजिनचन्द्रसूरिजी ने प्राचीन पार्श्वनाथ श्रुवन में प्रतिष्ठित कर, अम्बिका-शिखर पर भी सुवर्णा कलश की स्थापना कर. पुज्यश्री रुद्र पक्षी की कीर विद्वार कर गये। रुद्र पक्षी से कार्गे नर पाल पुर में महाराज गये । वहाँ पर ज्योतिःशास्त्र के ज्ञान से गर्वित, एक ज्योतिषी महाशय से पूज्यश्री की मुलाकात हुई । वाद-प्रतिवाद चलने पर महाराज ने कहा कि 'चर-स्थिर-दिस्वमाव इन तीन स्वभाव वाले लगों में किसी लग्न का प्रमाव दिखाओं।' ज्योतिषीजी के इन्कार करने पर सरिजी ने कहा--'स्थिर स्वभाव वाले वृष्लम की स्थिरता का प्रमाव देखिये: वृष्लम के उन्होंस से तीस अंशों तक के समय में और मृगशीर्ष ग्रहर्त में श्रीपार्श्वनाथ स्वामी के मन्दिर के सामने एक शिला अमा-वस्या के दिन स्थापित की । यह १७६ वर्षों तक स्थिर रहेगी ।' ऐसा कडकर पिढत को जीत लिया। पश्चित लिजत होकर अपने स्थान की नया। सुनते हैं वह शिला अब भी उक्त स्थान में ज्यों की त्यों वर्तमान है।

४०. महाराज न र पा ल पुर से खीटकर फिर रुद्रपक्की चले आये। वहां पर छोटी अवस्था वाले महाराज जिनचन्द्रस्वरिजी किसी दिन चैत्यवासी भ्रानियों के मठ के पास हो कर अपने शिष्यों के साथ वहिर्भू मिका के लिये जा रहे थे। मठाभीश श्री पश्चनन्द्राचार्य ने उनको देखकर मात्सर्यवश पूंछा—कहिये आचार्यजी, आप मजे में हैं?

श्रीपूज्यजी ने कहा —देव और गुरुकों की कृपा से हम आनन्द में हैं। प्रमायन्द्रश्यार्थ फिर बोले—आप आवक्त किन-किन शास्त्रों का अस्यास कर रहे हैं। बहाराज के साथ बाले द्विन ने कहा-श्री पूज्यजी आजकल र्-याय-कन्दली' प्रन्य का बिन्तन करते हैं।

प य च न्द्रा चा र्य-तमोवाद ( अंधकार प्रकरख ) का चिन्तन किया है ? भी पूज्य जी-हां, तमोवाद प्रकरख देखा है।

पश्च चन्द्रा चार्य-अञ्ची तरह से मनन कर लिया ?

भी पूज्य--हां करलिया।

प पा - अन्यकार रूपी है या अरूपी ? अंधकार का कैसा रूप है ?

श्रीपूज्य — अन्धकार का रूप कैस। ही हो । इस समय इसके निवेचना की आवश्यकता नहीं है। राज समा में प्रधान-प्रधान सम्यों के समन्न शास्त्रार्थ की व्यवस्था की जाय। तदनन्तर-बादी-प्रतिवादी अपनी-अपनी युक्ति-प्रमाखों के द्वारा इस विषय का मर्शेत्घाटन करें। यह निश्चित है कि स्वपन्नस्थापन करने पर भी वस्तु अपना स्वरूप नहीं छोड़ती।

य श्र०---पञ्चस्थापना मात्र से वस्तु अपना स्वरूप छोड़े या न छोड़े; परन्तु तीर्थक्करों ने तमको हुव्य कहा है। यह सर्वसम्मत है।

श्रीपूज्य - अन्धकार को द्रव्य मानने में कौन इन्कार करता है ? पूज्यश्री जिनचन्द्रस्तिजी ने वार्तालाप के समय ज्यों-ज्यों शिष्टता और विनय दिशत किया; वैसे-वैसे पश्चनद्राचार्य दर्प सीमा को पार कर गये। कोप के आवेग से उनकी आंखें लाल हो गई। समस्त गाश्रों में कँपकँपी झा गई और कहने लगे — मैं जब प्रमाखरीति से 'अन्धकार द्रव्य हैं' इसे स्थापित करूँ गा, तब क्या तुम मेरं सामने ठहरने को योग्यता रखते हो ?'

पूज्यश्री - "किसकी योग्यता है, किसको नहीं" इसका पता राजसभा में लगेगा। (यहां पर व्यर्थ ही पागल को तरह प्रलाप करना मुक्ते नहीं भाता)। पशुप्रायों की जन्नल ही रखभूमि है। आप मुक्ते कम उन्न का समस्रकर अपनी शक्ति को अधिक न बचारिये। मालूम है छोटे शरीर वाले सिंह की दहाद सुनकर पर्वताकृति गजराज मारे मय के माग जाते हैं?

उन दोनों आयार्थों का यह विवाद सुनकर कौतुक देखने के लिये वहां पर बहुत से नागरिक लोग इकड़े हो गये। दोनों पच के धावक अपने—अपने आयार्थ का पच लेकर एक दूसरे को अहङ्कार दिखाने लगे। अधिक क्या कहें; यह मामला राज्याधिकारियों के समच उपस्थित किया गया। दोनों ओर से नियम कायदे निश्चित कर शास्त्रार्थ की व्यवस्था निर्धारित की गई। जिनचन्द्रसरिजी दहता के साथ जब शास्त्रार्थ करने लगे, तो शास्त्रार्थ के उपोद्धात में हो पश्चन-द्राचार्यजी फिसल गये। उनका गर्व शास्त्रार्थ की प्रथमानस्था में ही भग्न हो गया। राजकीय अधिकारियों ने नदी सावधानी के साथ वस्तुस्थित को समक्रकर उपस्थित दर्शकों के सामने ही राज्य की ओर से श्रीजिनचन्द्रस्थिजी को निजय-पत्र दिया। चारों ओर से स्रशिक्षर का जय घोष होने कगा। जिन-शासन की लोगों में बढ़ी प्रमानना हुई। इस आशातीत निजय के उपलच्य में महाराज को वधाई देने के लिये अत्यन्त प्रसम्भ हुये भावकों ने उत्सव मनाया। तत्यश्चत् श्रीप्जय-भक्त भावक 'जयि हुई' इस नाम से प्रसिद्ध हुये और पश्चन-द्राचार्य के मक्त भावक लोगों के आचेप तथा उपहास के पात्र बनकर 'तर्कहरू' इस नाम से प्रसिद्ध हुये। इस प्रकार यशस्त्री आचार्य जिनचन्द्रस्तिजी कई दिन तक वहाँ रहे। बाद में सिद्धान्तों में बताकी हुई निधि के अञ्चलार एक सार्थनाह के साथ नहाँ से निहार किया।

४१. मार्ग में चो र सिंदा न क ब्राम के पास सारे ही संघ ने पड़ाव डाला । वहां पर म्लेच्छों के भय से संघ को आकुल-व्याकुल होता देखकर श्रीपूज्यजी ने पूछा-- 'श्राप क्यों व्याकुल हो रहे हैं ?' संघ वालों ने कहा-'भगवन ! आप देखिये म्लेच्छों की सेना था रही है। इघर इस दिशा में धूली का हुँड उड़ रहा है और कान लगाकर ध्यान से सुनिये, फीज का हो-हुन्ना सुनाई दे रहा है।' महाराज ने सावधान होकर सब से कहा-'संघस्थित माइयों! धेर्य रखी, अपने ऊँट, बेल आदि चतुष्पदों को एकत्रित करलो । प्रश्न श्रीजिनद चग्नरिजी महाराज सबका भला करेंगे।' इसके बाट पुज्यश्री ने मंत्र-ध्यान पूर्वक अपने दण्ड से संघ के पढाव के नारों और कोटाकार रेखा खींच दी। संघ के तमाम आदमी गोखी में घुसकर बैठ गये। उन लोगों ने घोड़ों पर चड़े हुये, पड़ाब के पास होकर जाते हुये हजारों म्लेच्छों को देखा परन्तु म्लेच्छों ने संघ को नहीं देखा, केवल कोट को देखते हुये दर चले गये । संघ के समस्त लोग निर्भय होकर आगे चले । दिल्ली में समाचार पहुँचा कि पिछले ग्राम से संघ के साथ श्रीपूज्यजी चा रहे हैं। खबर पाते ही दिल्ली के मुख्य-मुख्य शावक वन्दना करने के लिये बड़े समारोइ के साथ सन्द्रख चले। उन्हर लोहट, सेठ पाण्ड्य, सेठ कुलचन्द्र और सेठ महीचन्द्र आदि के नाम विशेष रूप से उन्लेखनीय हैं। नगर के म्रखिया, धनी, मानी, सेठ. साहकार सुन्दर वस्त्राभूषण पहिन कर, अपने-अपने परिवार को साथ लेकर हाथी. घोडा. पालकी मादि श्रेष्ठ सवारियों पर चढ़कर जब दिल्ली से बाहर जारहे थे: तब माने महल की छत पर वैढे हुए दिल्ली नरेश महाराजा मदनपाल" ने उन्हें जाते देखकर विस्मय के साथ मन्त्रियों से पूछा---'ब्राज ये नगर-निवासी बाहर क्यों जारहे हैं ?' मन्त्रियों ने कहा—'राजन ! अत्यन्त सुन्दराकृति. श्रनेक शक्ति-सम्पन्न इनके गुरु श्राये हैं। ये लोग मक्तिक्श उनके सन्मुख जा रहे हैं।' राजा लोग मनमौजी होते हैं। मन्त्रियों का पूर्वेक्त कथन सुनकर राजाधिराज के मन में यह अमिलापा हुई कि

<sup>\*</sup> सभवतः चनगपास का ही जैन-साहित्य में महनपास-पर्यायवाची नाम मिलता है। महाराज चनगपास चनित्रम हिन्दू सम्राट पृथ्वीरात्र चौहान के नामा थे।

ऐसे प्रमाक्यासी गुरु का दर्शन इस भी करेंने और उसी समय अधशासाध्यक की आदेश दिया-महासाधनिक ! हमारे खाशा धोड़े को सवाओ तथा नगर में उव्धोपका करवादो कि सब राजपूत पुरसद्मार हमारे साथ चर्ले । भूपति का आदेश पाते ही इजारों कत्रियवीर अश्वारूद होकर नरपति के साथ हो लिये । आवक लोगों के पहुँचने के पहिले ही महाराजा मदनवाल श्रीपूज्यजी के पास वहुँच गये । वहां पर पूज्यभी के साथ वाले संघ के श्रेष्ठिगर्खों ने प्रचुर भेंट ( नजराना ) देकर राजा का सत्कार किया । श्रीपूज्यजी ने भूपति जानकर कर्यात्रिय मधुरवासी से राजा की धर्मोपदेश दिया । देशना सुनकर राजा ने कहा-'श्राचार्यवर ! जापका शुभागमन किस स्थान से हुआ है ?' श्रीपूज्यजी ने कहा-- 'हम इस समय रुद्र पक्षी से आरहे हैं।' राजा ने कहा-- 'आपश्री अपने चरण-विन्यास से मेरी नगरी ( दिल्ली ) को पवित्र कीजिये ।' राजा के यह बाक्य सुनकर आचार्य महाराज मन ही मन सोचने लगे-- 'पूज्य गुरुदेव श्रीजनदत्तस्रारिजी महाराज ने दिल्ली-प्रवेश को निषेध किया था। राजा चलने के लिये आग्रह कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करें ?' इस प्रकार आचार्यश्री पशोपेश में पहकर कुछ भी उचर नहीं दे सके । आचार्य की मौन मुद्रा देखकर राजा बोला-'भगवन् ! आप चुप क्यों हो गये ? क्या मेरे नगर में आपका कोई प्रतिपत्ती ( दुश्मन ) है ? क्या आपके मन में यह आशंका है कि मेरे परिवार के उपयोगी आहार-पानी नहीं मिलेगा ? अथवा और कोई कारमा हैं: जिससे मार्ग में आये हुये मेरे नगर को छोड़कर आप अन्यत्र जारहे हैं?' यह सुनकर आचार्यश्री ने कहा--'राजन ! आपका नगर धर्म-प्रधान चेत्र है।' यह सुनते ही बीच में ही महाराजा ने कहा-'तो फिर उठिये, दिल्ली पधारिये। आप विश्वास रखिये मेरी नगरी में आपकी तरफ कोई अंगुली उठाकर भी नहीं देख सकेगा।' इस प्रकार दिखीश्वर महाराजा मदनपाल के बारम्बार अनुरोध से जिनचन्द्रसरिजी दिल्ली के प्रति विहार करने को प्रस्तुत हो गये। यद्यपि स्वगीय श्राचार्य श्रीजिन-दत्तसरिजी के दिल्ली-गमन -निवेधात्मक अन्तिम उपदेश के त्यागने से उनके हृदय में मानसिक-पीड़ा अवश्य थो. परन्तु भावी के वश होकर आचार्यश्री राजा के प्रेम-मक्ति के प्रभाव में आकर दिन्ली चल दिये. अस्तु । जैनाचार्य के शुभागमन के उपलच्य में सारा नगर सजाया गया । चौत्रीस प्रकार के बाजे बजने लगे । भाट-चारखा लोग विरुदावली पढने लगे । गगनचम्बी विशाल भवनों पर ध्वजा-पताकार्ये फहराने लगीं। वसन्त भादि मांगलिक गाने: गाये जारहे थे। नर्तकियां नाच रही थीं । महाराज के मस्तक पर छत्र विराजमान हो रहा था । लाखों आदमी जुलूस के साथ चल रहे थे। स्वयं दिल्लीपति महाराजा मदनपाल अपनी बाँह पकड़ाये हुये महाराजश्री के आगे चल रहे थे। बन्दरवाल और तोरखों से सभी गृह-द्वार सजाये गये थे। 'चौबीसो' गाती हुई हजारों रम-शियों का फ़ुएड छतों पर से आचार्यश्री के दर्शन करके अपने को धन्य मान रही थीं। ऐसे अभृतपूर्व समारोह के साथ खरीयर ने मारत की परम्परागत प्रधान राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया। महाराज के जिराजने से नगर-निवासियों में 'राजा से रंक तक' नवजीवन का संचार हो गया। उपदेशामृत की माड़ी से अनेक लोगों की सन्तप्त आत्मा को शान्ति पहुँची। इस प्रकार वहां रहते हुये कई दिन बीत गए।

- ४२. एक दिन द्यालु स्वभाव वाले महाराज ने अनन्यमक भे छि इलचन्द्र को धनामाव के कारण अर्थ-दुर्वल देखकर, केसर, कस्त्री गोरोचन आदि सुगन्धिक क्दार्थों की स्याही से मंत्राचर लिखकर एक 'यन्त्रपट' दिया और कहा—'कुलचन्द्र! इस यन्त्रपट की अपनी सुद्दीमर अष्टगन्ध चूर्ण से प्रतिदिन पूजन करना। यन्त्र पर चढा हुआ यह चूर्ण पारे के संयोग से 'सुवर्ण' वन जायगा।' पूज्यश्री की बताई हुई विधि के अनुसार यन्त्रपट की पूजा करने से श्रेष्ठि इलचन्द्र कालान्तर में कोडपति हो गया।
- ४२. नवरात्रों की नवमी के दिन पूज्यश्री नगर के उत्तर द्वार से होकर बहिभू मिका के लिये जा रहे थे। मार्ग में मांस के लिये लड़ती हुई दो मिध्यादृष्टि वाली देवियों को देखा। करुणाद्र हृदय खरिजी ने उनमें से अधिगाली नामक देवी को प्रतिबोध दिया। उस देवी ने सदुपदेश से शान्त-चित्र होकर पूज्यश्री से निवेदन किया—'भगवन! आज से मैं मांस—बलि का त्याग करती हूँ। परन्तु, कृपा करके सुम्मे रहने के लिये स्थान बतलाइये; जहां पर रहती हुई मैं आपके आदेश का पालन कर सकूँ।' उसके सन्तोष के लिये पूज्यश्री ने कहा—'देवीजी! श्रीपार्श्व नाथ मगवान के विधि-चैत्य में तुम चले जाओ और वहां दिवाणस्तम्म में रहो।' देवी को इस प्रकार आधासन देकर महाराज पौषधशाला में गये। श्रोष्ठि लोहट, कुलचन्द्र, पाल्हण आदि प्रधान श्रावकों से कहा—'पार्श्व नाथ मन्दिर के दिवाण स्तम्म में अधिष्ठायक मूर्ति बनवादो। वहां मैंने एक देवी को स्थान दिया है।' आदेश पाते ही आवकों ने सब कार्य ठीक कर दिया। श्रीपुज्यजी ने प्रतिष्ठा करवादी। अधिष्ठातृ का नाम अतिबल्ल रखा गया। आवकों की ओर से उसके लिये सब्छे भोग का प्रवन्ध कर दिया गया। अतिबल्ल (नामक प्रतिष्ठत देवता) भो आवकों के अमीष्ट- मनोर्थ की पूर्ति करने में प्रवृत्व हुआ।

वि॰ सं॰ १२२३ में श्रीजिनचन्द्रस्रिको महाराज चतुर्विष संघ से खमा-प्रधीना करके अनशन विधि के साथ द्वितीय मादवा वदि चतुर्दशी के दिन इस संसार को त्यांग करके देवलोक को प्रयास कर गये।

४४. शारीर त्यागते समय महाराज ने अपने पार्श्व वर्ती लोगों से कहा था कि, 'नगर से जितनी दूर हमारा दाह संस्कार किया जायगा; नगर की आबादो उतनी ही दूर तक बढ़ेगी।' इस गुरु-वचन को याद करके उपासकगण महाराजश्री के मृतशरीर को अनेक मयडपिकाश्रों से मण्डित विमान में रखकर शहर से बहुत अधिक दूर ले गये। वहां पर भूमि पर रखे हुये श्रीपुज्यजी के

विमान को देखकर तथा जगत्त्रय को मानन्ददायक गुर्खों का स्मरण करके प्रधान-गीतार्थ साधु गुरुचन्द्र गणि शोकाश्रुपूर्ध गृद्गद्वाणी से महाराजजी की स्तुति करने लगे:—

चातुर्वगर्यमिदं मुदा प्रयतते त्वद्रूपमालोकितुं

माहस्राश्च महर्वयस्तव वचः कर्तुं सदैवोद्यताः ।

शकोऽपि स्वयमेव देवसिहतो युष्मत्प्रभामीहते,

तत्किं श्रीजिनचन्द्रसूरिसुगुरो ! स्वर्गं प्रति प्रस्थितः ॥१॥

साहित्यं च निरर्थकं समभवित्रक्षित्रग् सद्यगं,

मन्त्रेर्मन्त्रपरेरमूयत तथा केवल्यमेवाश्चितम् ।

केवल्याजिनचन्द्रसूरिवर ! ते स्वर्गाधिरोहे हहा !

सिद्धान्तस्तु करिष्यते किमिष यत्तन्नेव जानोमहे ॥२॥

प्रामाणिकेराधुनिकैर्विधेयः, प्रमाणमार्गः स्फुटमप्रमाणः ॥

हहा ! महाकष्टमुपस्थितं ते, स्वर्गाधिरोहे जिनचन्द्रसूरे ! ॥३॥

[ हे सुगुरु श्रीजिनचन्द्रसरिजी महाराज ! चारों वर्णों के लोग सदैव आपका दर्शन करने के लिये नित्य सहर्ष प्रयत्न किया करते थे। तर्थव हम साधुगण भी सर्वदा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिये प्रस्तुत रहा करते थे। फिर भी आप हम निरपराध लोगों को खोदकर स्वर्ग पधार गये; इसका एकमात्र कारण हमारी समक्ष में यही आया है कि देवताओं के साथ स्वयं देवराज- इन्द्र भी बहुत समय से आपके दर्शनों की प्रतीका करता था।।१।।

आपश्री के स्वर्ग पधारने से साहित्य-शास्त्र निरर्थक हो गया; अर्थात् आप ही उसके पार-गामी-मर्मन्न थे। वैसे ही न्यायशास्त्र लच्च-शुरूय हो गया। आपका आश्रय टूट जाने से निरा-धार, मंत्रशास्त्र के मन्त्र परस्पर में मन्त्रखा करते हैं कि अब हमें किसका सहारा लेना चाहिये; अर्थात् आप मन्त्रशास्त्रों के अदितीय ज्ञाता थे। इसी प्रकार ज्योतिष की अवान्तरभेद रमलविद्या ने आपके वियोग में वैराग्यवश मुक्ति का आश्रय लिया है। अब सिद्धान्त-शास्त्र क्या करेंगे ? इसका हमें ज्ञान नहीं है।। २।।

आधुनिक मीमांसकों के लिये मीमांसा-शास्त्र का प्रमाखमार्ग अप्रमाख स्वरूप हो गया है; क्योंकि उसका विशेषज्ञ अब इस घराधाम पर नहीं रहा । श्रीजिनचन्द्रस्तिजी ! आपके स्वर्गाधिरोहस से सब शास्त्रों में हलचल मच गई है ॥ ३ ॥ ] इस प्रकार गुरु-गुरा-गान करते-करते गुराचन्द्र गिरा अधीर हो सये। आँखों से आँसुओं की धारा वह निकली। इसी तरह अन्य साधुवर्ग भी गुरु-स्नेह से विद्वल होकर परस्पर में पराक्षुख होकर अश्रुपात करने लगे। उपस्थित आवकवर्ग भी वक्षांचल से नेत्र ढांककर हिचकियाँ लेने लगे। गुराचन्द्र गिरा स्वयं धीर्य धारण करके इस अप्रिय दश्य को रोकने के लिये साधुओं को सम्बोधन करके कहने लगे—'पश्चमहात्रतधारी धुनिवरों! आप लोग अपनी—अपनी आत्मा को शान्ति हैं। भीपून्यजी ने स्वर्ग सिधारवे समय धुको आवस्यक कर्याच्य का निर्देश कर दिया है। जिस तरह आप लोगों के मनोरश सिद्ध होंगे वैसा ही किया जायमा। इस समय आप मेरे पंछि-पीछे चले आवें।' इस तरह दाह—संस्कार सम्बन्धी किया कलाप को सम्यादित कर सब धुनिजनों के साथ सर्वादरशीय भागदागिक गुराचन्द्र गिरा पौषधशाला में आ गये। इछ दिन दिल्ली में रहने के बाद चतुविंध संघ के साथ भागदारिक गुराचन्द्र गिरा व ब्वेर क की तरफ विहार कर गये।

#### आचार्य जिनपतिसूरि

४४. वहां पर संघ के प्रधान पुरुषों की सम्मति लैकर बड़े गाजे-बाजे और ठाठ-बाट के साथ जिनचन्द्रमार के पाट पर आचार्य योग्य छत्तीस गुणों से अलंकत, चौदह वर्ष की आयु वाले नरपति स्वामी नाम के अक्षचारी को विठाया गया। पाट पर श्रारूढ़ होने के परचात इनका नाम परिवर्तन करके जिनपतिस्तरि रखा गया। पाटारोह्ण सम्बन्धी सारा कार्य स्व० जिनदत्तस्तरिजी महाराज के बयोष्ट्रद्ध शिष्य श्रीजयदेवाचार्य के तत्त्वावधान में सम्पन्न हुआ। जिनपतिस्ररिजी का जन्म वि० सं० १२१० में विक्रम पूर में हुआ था। उनकी दोखा १२१७ की फाल्ग्रन शुक्ला दशमी को हुई थी और वे सं॰ १२२३ कार्तिक सुदी १३ को पाट पर आरूढ़ हुए। इनकी दीचा में अनेक देश-देशान्तरों से लोग आये थे। भागन्तकों के आतिध्य में एक हजार १०००) रुपयों का व्यय भार श्री सेठ मानदेवजी ने उठाया था। श्रीजिनचन्द्रप्ररिजी महाराज के समय में वाचना-चार्य पद की बारण करने वाले श्रीजनमद्राचार्य की आचार्य पद देकर श्री संघ ने द्वितीय श्रीख का आचार्य बनाया । उसी स्थान पर श्रीजिनपतिस्तरिजी ने पहले पहल पश्चन्द्र, पूर्णचन्द्र नाम के दो गृहस्थों को प्रतिबोध देकर साधु-व्रत में दीचित किया। तत्यशात सं० १२२४ में विक्र मपुर में गुरावर, गुराशील, पूर्णरथ, पूर्णसागर, वीरचन्द्र और वीरदेव को क्रम से तीन नन्दियों की स्था-पना करके दीका दी । महाराज ने जिनप्रिय मुनि को उपाध्याय पद प्रदान किया और सं० १२२५ में पुष्कर शी नामक नगर में सपत्नीक जिनसागर, जिनाकर, जिनवन्ध्र, जिनपाल, जिनधर्म. जिनशिष्य, जिनमित्र की पश्च महात्रतथारी बनाया । महाराज ने प्रनः विक्र म पुर में आकर जिनदेव-गिंख को दीचा दी। इसके बाद सं ० १२२७ में भीपूज्य उचान गरी में आये और वहां पर धर्मसागर, धर्मचंद्र, धर्मपाल, धर्मशील, धर्मशील, धर्मित और इनके साथ धर्मशील की माता को

भी दीश्वित किया । जिनहित सनि को बाचनाचार्य का पद दिया गया । वहां से महाराज मरुक्रोट आये. म रुको ट में शोलसागर. विनयसागर और उनकी बहिन अजितश्री को संयम व्रत दिया। सं० १२२ = में पूज्यश्री सागरपाडा पहुँचे। वहां पर सेनापित श्राम्बड तथा सेठ साढल के बनाये हुये षाजितनाथ स्वामी तथा शान्तिनाथ स्वामी के मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई। इसी वर्ष बब्बेर क गाँव में भी विद्वार किया। वहां से आ शिकान गरी के श्रावकों को पता लगा कि महाराज पास के गाँव में पचार गये हैं. तो आशिका के राजा भीमसिंह को साथ लेकर श्रावक वर्ग महाराज के पास पहुँचे. बन्दना-नमस्कार व्यवद्वार के बाद जब पूज्यश्री ने क्रशल प्रश्न किया तो राजा ने स्वरूपवान श्रीर लघुवयसी श्राचार्य के वचनों में श्रत्यधिक मधुरता देखकर कुछ उपदेश सुनाने के लिये प्रार्थना की । खरीश्वर ने राजनीति के साथ धर्म का उपदेश किया । अवसर देखकर राजा ने केलि-वश कहा-- 'मगवन ! हमारे नगर में एक दिगम्बर महा विद्वान है। क्या उसके साथ आप शास्त्रार्थ करेंगे ?' महाराज की सेवा में बैठे हुए जिनिवय उपाध्याय ने कहा--- 'राजन ! हमारे धर्म में चलकर किसी से विवाद करना उचित नहीं माना है। परन्तु यदि कोई अभिमानी पंडित अपना सामर्थ्य दिखलाता है और जिन-शासन की अवहेलना करता हुआ हमें व्यर्थ ही खिन्न करता है तो. हम षीखे नहीं हटते हैं। जैसे-तैसे उसका मान-मर्दन करके ही हमें शान्ति मिलती है।' राजा ने पूज्यजी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि. 'क्या ये ठीक कहते हैं ?' पूज्यश्री ने कहा. 'बिलकुल ठीक कहते हैं' । फिर उपाध्यायजी बोले-- 'ज्ञान की अधिकता से हमारे गुरु समर्थ ही हैं, परन्तु धार्मिक मर्यादा के अनुसार ज्ञान का अभिमान नहीं करते हुये भी अपनी शक्ति से धर्म में बाधा देने वाले प्रतिवादी को सब लोगों के सामने धमंड के पहाड़ से नीचे उतार सकते हैं।' फिर राजा ने पूछा-'मावार्यजी ! माक्के ये पंडितजी क्या कहते हैं ?' पूज्यजी ने कहा-

> ज्ञानं मदद्र्षहरं माद्यति यस्तेन तस्य को वैद्यः। अमृतं यस्य विषायति तस्य विकित्सा कथं क्रियते। १॥

[ ज्ञान, अभिमान और मोह को दूर करता है, जो मनुष्य ज्ञान को पाकर भी धमन्ड करे, उसका वैद्य कोई नहीं है। जिसको अमृत भी जहर लगे, उस पुरुष की चिकित्सा किस प्रकार की जाय। अर्थात् विद्या का पहला फल विनय प्राप्ति है।]

इस प्रकार अनेक प्रकार के सदुपदेशों से राजा का इदय खिच गया। राजा ने कहा— 'आचार्यवर! अब देर क्यों करते हैं ? हमारे नगर में प्रवेश करने के लिये काफी समय लगेगा।' अधिक क्या कहें राजा तथा आवकीं का अनुरोध मानकर महाराज आशिका को गये। भूपति मीमसिंहजी के साथ पूर्वोक्त दिण्ली प्रवेश की तरह आशिका में प्रवेश किया।

वहां पर रहते हुए किसी दिन अपने बहुत से अनुयायी साधुओं के साथ महाराज बहि-भूमिंका के लिये जा रहे थे। उस समय सामने से आते इए महाप्रामाखिक दिगम्बराचार्य नगर द्वार के पास मिल गये। महाराज ने सख-साता प्रश्न के बहाने उसके साथ वार्तालाप श्रक किया । उसी सिल्सिले में सञ्जनता के विवेचन के लिये श्लोकों की व्याख्या चल गई । किसी पद की व्याख्या में मतभेद होने के कारण विवाद जरा कुछ अधिक वद गया। उस प्रसंग को सुनने के लिये उत्सुक कतिपय नागरिक पुरुष एवं राजकीय कर्मचारी भी वहां आ उपस्थित हुए । श्रीपूज्यजी का सिंहगर्जन एवं प्रमास सहित युक्ति तथा तकीं को देख सुनकर सभी लोग कहने लगे 'छोटे से खेताम्बराचार्य ने पंडितराज दिगम्बराचार्य को जीत लिया।' वहां पर उपस्थित दीदा, कक्करिऊ, काला आदि राजकीय कर्मचारियों ने राज समा में आकर राजा भीमसिंह के समच कहा 'राजाधिराज ! आप उस दिन जिन आचार्य के सम्मुख गये थे, उन अन्य वयस्क आचार्य ने स्थानीय दिगम्बराचार्य को जीत लिया। राजा सुनकर बहुत प्रफुल्लित हुआ और बोला- 'क्या यह बात सत्य है ?' वे बोले---'राजन ! यह बात एकदम सत्य है । इसमें हँसी नहां है ।' राजाने पूछा, 'कहां श्रीर किस प्रकार उनका संवर्ष हुआ।' उन्होंने शहर के दरवाजे के पास जो जिस प्रकार सारी जनता के समक चर्चा-वार्ता हुई वह सारी कह सुनाई । सुनकर राजाजी कहने लगे- पुरुषार्थ प्राशियों के समस्त सम्पत्तियों का हेतु है। इस विषय में बढ़ेपन और छोटेपन का कोई मूल्य नहीं है। मैने उसी का कृत्य देख कर उसी दिन जान लिया था कि इनके आगे दिगम्बर हो या और कोई विद्वान् हो, ठहर नहीं सकता ।' इस प्रकार राजा ने भरी सभा में जिनपतिखरिजी की अधिकाधिक प्रशंसा की । इसी वर्ष फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन देवमन्दिर में श्रीपार्श्व नाथ प्रतिमा की स्थापना करके पूज्यश्री सागरपाट पधारे और वहां देवक्रलिका की प्रतिष्ठा की ।

४७. खरीरवरजी वहाँ से सं० १२२६ में घन पाली पहुंचे और वहाँ पर श्री संभवनाथ स्वामी की प्रतिमा की स्थापना और शिखर की प्रतिष्ठा की। सागर पाट में पंडित मिणमद्र के पट्ट पर विनयमद्र को वाचनाचार्य का पद दिया। सं० १२३० में विक्रम पुर से विहार करके स्थिरदेव, यशोधर, श्रीचन्द्र और अभयमति, आसमति, श्रीदेवी आदि सोधु-साध्वियों को दीवा देकर संयमी बनाया। संवत् १२३२ में पुनः विक्रम पुर आकर फाल्गुन शुदी १० को भांडागारिक गुणचन्द्रगणि—स्मारक स्त्र की रचना करवा के प्रतिष्ठा की।

उपर्युक्त वर्ष में ही भावकों के आग्रह से देव-मंदिर की प्रतिष्ठा करवाने के लिये जिनपतिस्वरि जी महाराज फिर आ शि का न गरी में आये। उस समय आशिका का वैमव देखने ही योग्य था। नगरी के बाहर राजा मीमसिंह की प्रसन्न करने के लिये आने बाले अधीनवर्षी राजाओं के तम्मू सारे हुये थे। एक और शाजकीय कीज-पसटनों का जमघट सगा हुआ। था। राजकीय महस्त, प्रासादादि बाग-वर्गीचों के मनोहर दश्य देखने से आशि का नगरी चक्रवर्ती की राजधानी सी सामती थी। वहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर तथा शिखर पर चढ़ाये जाने वाले सुवर्णमय-ध्वज-कसश महीत्सव पर नाना देशों से आये हुए दर्शनार्थी पात्रियों का अधिकाधिक जमघट हो रहा था। महाराज के साथ विक्रम हुर से भी हजारों आवक आये थे। सरिजी महाराज चतुर्दश विद्याओं के विशेष रूप से जानकार थे और बुद्धि में बहस्पति के समान थे। इन महाराज का उपदेश हानि-पतिथों के मनरूपो कमस को विकासत करने में सूर्य-भग्रहल के समान था।

महाराज का नगर प्रवेश बड़े समारोह के साथ किया गया। प्रवेश के समय शंख, भेरी आदि नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। अनेक लोग आदर पूर्वक सहवें महाराज के दीर्घायुष्य के हेत लंडन ( वारखा ) कर रहे थे । नृत्य और गायन हो रहा था । युगप्रधान गुरुओं के नामोचारख के साथ स्तृति-गान करने वाले गन्धर्वों को दिये जाने वाले द्रव्य से कुवेर का धनाभिमान विदीर्धा हो रहा था। वैसे ही अपने पूर्वजों के नाम को सुन-सुनकर लोगों को अत्यधिक आनन्द आरहा था । इजारों आदमी पूज्यश्री के पीछे चल रहे थे । इस प्रकार महान सम्मान के साथ श्रीपूज्यजी का नगर प्रवेश हुआ। उस समय महाराज के साथ ८० साधु थे। सभी साधु लब्धिधारी जैसे शास्त्रार्थ में अनेक बिद्वानों की हराकर धन्यवाद प्राप्त किये तथा महाराज के चरण कमलों में अमरबत अज़रक्त थे। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन बढ़े विधि-विधान के साथ पार्श्वनाथ स्वामी के मन्दिर के शिखर पर सुवर्श का बना हुआ ध्वजा-कलश आरोपित किया गया। उस महोत्सव के श्रम अवसर पर दुसाभ्य साढल शावक की साऊ नाम बाली पुत्री ने ५०० मोहरें देकर माला पहनी । श्राचार्यजी ने धर्मसागरगरिं। श्रीर धर्मरुचिगरिं। क्रो वती बनाया । कन्यानयन के विधि-चैत्यालय में आषाद महीने में बिक्र म पुर बासी गृहस्थावस्था के सम्बन्ध से श्रीजिनपतिस्वरिजी के चाचा साह माखदेवजी कारित श्रीमहावीर भगवान की प्रतिमा स्थापित की । व्या घ पुर में पास्त्रदेव-गिया को दी सा दी। सं० १२३४ में फ स वर्द्धि का (फलीदी) के विधिचैत्य में पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा स्थापित की । लोक-यात्रा आदि व्यवहार में दश्च श्रीजिनमतगर्श को उपाध्याय पद प्रदान किया । यद्यपि जिनमतगर्शि के लोकोचर असाधारख गुर्कों को देखकर, उन्हें आचार्य पद दिया बाता था, परन्तु अपने निज के धर्मध्यान और शास्त्र-ज्ञान के मनन में हानि की संमावना से इन्होंने आचार्य पद स्वीकार नहीं किया। आचार्य को सारे गच्छ की देख-भाल करनी पढ़ती है। अतः समयाभाव के कार्या धर्मच्यान और शास्त्राम्यास होना अति कठिन है। इसी प्रकार गुराश्री नामक साष्ट्री की महत्तरा का पद दिया गया । वहीं पर श्रीसर्वदेवाचार्य और जयदेवी नाम की साम्त्री की दीका दी गई। । सं० १२३५ में महाराजश्री का बातमीस अज मेर

में हुआ। वहाँ पर श्रीजिनदत्तवारिजी के पुराने स्तूप का जीशोंद्वार करके विशास आकार गमनाया। देवत्रम स्मोर उसकी माता चरक्यमित को दीका देकर शान्ति-त्रधान जैनधर्म की खत्रछाया में आश्रय दिया। अज मेर में ही सं० १२३६ में सेठ पासट के बनवाई हुई महावीर सृतिं की स्थापना की। यम्बका शिखर की भी प्रतिष्ठा करवाई। वहाँ से जाकर सागरपा है में भी अम्बिका शिखर की स्थापना की। सं० १२३७ में 'ब ब्बेर क' गाँव में जिनस्थ को बाचनाचार्य का पद दिया। सं० १२३८ में आ श्रिका में आ श्रिका में आये और दो मन्दिरों की प्रतिष्ठा की।

४८. महाराज सं० १२३६ में फलवर्द्धिका (फलोदी) आये और वहां पर आवकों की भिन्त और महाराज का प्रभाव देखकर नट-भट-विटों की संगत में रहने वाले, ष्ट्रथा अभिमानी, उपकेशगच्छीय पणप्रभाचार्य मत्सरवश, ईर्ष्यावश या अज्ञान से, वहुत धनी आवकों के घमंद से अथवा कुकर्मविपाक से महाराज के विहार किये बाद पीछे से भाटों द्वारा इस बात का प्रचार करने लगा कि पणप्रभाचार्य ने जिनपतिद्धार को हरा दिया।

जिनपतिम्बरिजी के भक्त श्रावकों ने जब यह मिध्यासंवाद सुना तो उन्हें बढ़ा रोष आया । वे सब मिलकर पश्रप्रभाचार्य के पास गये और बोले-'पश्रप्रभाचार्य महाशय ! आप बढे मिथ्या भाषी हैं। आप पाप से नहीं डरते ? आपने जिनपतिस्वरिजी की किस समय और कहां पराजित किया था ? ऋठ-मूठ हो माटों से अपनी विरुद्धावली पढ़वाते हो ?' इनका कथन सुनकर पद्मप्रमाचार्य बोले-'यदि आप लोग इस बात को मिध्या समस्ते हैं. तो आप अपने गुरुजी को फिर बुला लीजिये। फिर मैं उन्हें जीतने को तैयार हूं।' इस बात को सुनकर वे बोले-- 'गीदड़ होकर यदि सिंह के साथ स्पर्धा करना चाहते हो तो निश्चय ही मरण की इच्छा रखते हो।' दसरे पद्म के भावक भी वहां आ गये। दोनों दलों में जिहवाद होने लग गया। उन्होंने होड़ के साथ शास्त्रार्थ का क्रम निर्घारित किया । इस फगड़े का समाचार अजमेर में श्रीजिनपतिस्वरिजी के पास पहुँचा । महाराज ने विपन्नी के पराजय के लिये तथा संघ की प्रसन्तता के वास्ते जिनमत उपाच्याय की वहां मेजा । संघ वालों ने विचार किया, 'पश्रप्रमाचार्य मिथ्या मापी है, कह देगा पहले मैंने जिनपतिसरिजी की जीत लिया था: इसलिये वे तो मेरे सामने ठहर नहीं सकते. अतएव अपने पंडित को भेजा है।' यह निश्चय कर के जिनमत उपाध्याय को साथ लेकर सभी श्रावक महाराज के पास अजमेर गये । अजमेर में उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान राज्य करते थे । अजमेर के राजमान्य शावक रामदेव ने राजमहलों में जाकर राजा से प्रार्थना की कि, 'पृथ्वीपते ? हमारे गुरु महाराज का एक श्वीताम्बर साधु के साथ शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ है। इसलिये निवेदन है कि विद्वान मंडली मंडित आपकी समा में वह शास्त्रार्थ हो। ऐसी हमारी कामना है। अतएव आप कृपा करें और इसके लिये मौका दें।' शास्त्रार्थ-त्रेमी राजा प्रध्वीराज ने कहा-'इसके लिये

सभी सवसर है। सैठ रामदेव ने निवेदन किया, 'स्वामन्! दूसरा सेताम्बर साधु पद्मप्रम यहां नहीं है फलवर्दिका (फलीदी) में हैं।' विनोदी राजा ने कहा- - 'भाटों को मेजकर उसे मैं बुला दूंगा। उम स्थाने गुरु को तैयार करो।' सेठ रामदेव ने कहा, 'राजन्! हमारे गुरु तो यहां ही हैं।' राजा ने माटों के लड़कों को मेजकर फलीदी से पद्मप्रमाचार्य को बुलाया। इसी बीच महाराज ने दिग्विजय करने के निमित्त न रान यन से स्थानी विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। दिग्विजय करके वापिस लीटने पर सेठ रामदेव ने सर्ज किया कि, 'राजन, हमारे लिये क्या हुक्म दिया है।' दीनों के प्रतिपालक राजा पृथ्वीराज ने कहा, 'तुम अपने गुरुजी से कही कि कार्तिक शुक्ला दशमी के दिन शास्त्रार्थ के लिये निश्चित है।' जिनपतिस्तरिजी नर समूह के साथ में श्री जिनमतो-पाच्याय, प० श्री स्थिरचन्द्र, वाचनाचार्य मानचन्द्र द्यादि सुनिश्चन्द को साथ लेकर राज सभा में पहुँचे। पद्मप्रम भी मॉटों के लड़कों के साथ वहाँ आ पहुंचा। राजा ने अपने प्रधान मंत्री 'कैमास' को श्राज्ञा दी कि वाशीश्वर, जनार्दन गौड श्रीर विद्यापति, श्रादि राजपंडितों के समज्ञ हनका शास्त्रार्थ होने दो। मैं जरूरी काम से निश्चत होकर आता हूँ। ऐसा कहकर राजा साहव स्थपने विश्रामघर की श्रोर चले गये।

सभा भवन में प्रधान मंत्रो (कैंमास) श्रीपूज्यजी की मधुर मूर्ति की देखकर हर्ष पूर्वक कहने लगा—'अहो ! ऐसे शांत एवं गम्भीर मूर्ति महात्माओं के दर्शन से नेत्रों को अतीव आनन्द मिलता है। कई दिगम्बर ऐसे मिलते हैं जिनके देखने से नैराश्य छा जाता है और आँखों को उद्धेग होता है, दूर से ही पिशाच जैसे दिखाई देते हैं।' मंत्री का यह कथन सुनकर पूज्यश्री कहने लगे:—

पंचेतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणाम् । अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो मैथुनवर्जनम् ॥१॥

[ पंच महात्रतों को पालने वाले चाहे जित धर्म के अनुयायी हों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय त्याग और अक्षचर्य ये तो पवित्र ही कहे जायगें। इस कारण पंच महाव्रतधारियों की निन्दा कभी नहीं करनी चाहिये। ]

इस प्रकार श्री जिनपतिश्वरिजी व्याख्या करके कैमास को समका रहे थे। इसी बीच में हो उनकी बात काटकर ईर्ष्यां उपप्रभाचार्य प्रधानमंत्री को निम्न श्लोक सुनाने लगा :—

प्राणा न हिंसा न पिबेश मधं वदेश सत्यं न हरेत्परस्वम्। परस्य भार्या मनसा न वाञ्छे स्वर्गं यदीच्छे विधिवत्प्रवेष्ट्रम्॥ [ अर्थ—किसी के प्राचीं की हिंसा नहीं करनी चाहिये, मध नहीं पीना चाहिये, भीर पराई स्त्री की मन से भी बांछा नहीं करनी चाहिये। जिस पुरुष की विधि पूर्वक स्वर्ग प्रवेश की रच्छा हो, वह उपभुक्त कार्यों को भूल चुक कर भी न करें।]

इस रलोक को सुनकर श्रीपूज्यजी बोले—'बड़ा हा ! कैसा बहिया शुद्ध उचारण है ?' प्रयामानार्य—'बाप मेरी हँसी उड़ाते हैं ?' श्रीपूज्य—'महातुमान प्रवास ! इस पंचम बारे में लोकों का अञ्चरा ज्ञान है, किसकी हँसी की जाय, और किसकी न की जाय ?' प्रवासभानार्य—'तो फिर श्रापने यह आनेप कैसे किया कि कैसा शुद्ध उचारण है !' श्रीपूज्य—'महाश्रय ! पंडितों की सभा में शुद्ध उचारण करने से शुख की शोमा ही है !' प्रवासभानार्य—'क्या कोई ऐसा है जो मेरे बोलते हुए श्लोकों में अशुद्धियाँ निकाल सके !' श्रीपूज्य—'यदि ऐसा घमंड है तो उसी रलोक को फिर बोलिये !' जनार्दन, विद्यापित आदि राजपंडितों से भी कहा, 'पंडित महातुमानों ! श्रीप्यममानार्यजी श्लोक बोलते हैं । आप लोग मी जरा सावधान होकर सुनें !' प्रवासभानार्य मीतर से आगवसूला हो रहा था, उदयहता के साथ श्लोक बोलने लगा । सब सदस्यों को साची बनाकर श्रीपूज्यजी ने उसके श्लोक में दश अशुद्धियाँ दिखलाई और कहा—'महापूरुष इस प्रकार बोलने से शुद्ध समस्रा जाता है :—

प्राणान हिंस्यान पिवेच मधं, वदेच सत्यं न हरेत्परस्वम् । परस्य भार्या मनसा न वाञ्छेत् , स्वर्गं यदीच्छेद्विधिवत्प्रवेष्टुम् ॥

पश्चत्रमाशार्य इन्न इन्न लिजत होकर फिर बोला—'आवार्यजी! आप इस बयन—शाहरी से बेचारे मोले आहमियों को ठगते हैं।' पूज्यश्री—'यदि शक्ति हो तो आप भी ऐसा करें।' मंत्री कैमास बोला—'आप लोगों ने पहले-पहल यह शुष्कवाद क्यों खेड़ा? यदि आप लोगों की शक्ति है तो आप दोनों में से एक महात्मा किसी एक विषय को लेकर उसकी स्थापना करे और दूसरा उसका खंडन करे।' श्रीपूज्य—'पश्चत्रमाचार्य! मंत्रीश्वर का कथन बहुत ठीक है। अतएब आप किसी एक का आश्रय लेकर बोलिये।' वह बोला—'आवार्य! जिनशासन की आधारभूत पूछने योग्य बातें बहुत हैं, परन्तु इस समय में एक बात पूछता हूं कि रात्रि के समय दिखावर्ष आरती के परित्याग का क्या कारख है?' यह तो अनेक आवार्यों का मत है कि कुटिल को कुटिलता से ही दवाना चाहिये 'वक्रो बक्रोक्स्यैव निलोंज्यः' इस अभिप्राय को लेकर श्रीपूज्यजी बोले—'क्या आपके कथनानुसार बहुजन—सम्मत बस्तु को आदरखीय समक्रना चाहिये। यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व का आदर क्यों नहीं करते। इसे मी अनेक आदरखीय समक्रना चाहिये। यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व का आदर क्यों नहीं करते। इसे मी अनेक आदरखीय समक्रना चाहिये। यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व का आदर क्यों नहीं करते। इसे मी अनेक आदरखीय समक्रना चाहिये। यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व का आदर क्यों नहीं करते। इसे मी अनेक आदरखीय समक्रना चाहिये। यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व का आपके पूर्वजों ने क्यों अपनाया ?' पश्चत्रम—'केंसे माना जाय कि जैत्यवास इद्देगर-

म्परागत नहीं है। भीपूज्य-क्या मगवान महाबीर के समवसरश में या किसी जिन-मन्दिर में गराधर मौतमस्थामी के भोजन-शयन का कहीं वर्धन कावा है ? इसका उत्तर न काने से पश्रप्रभाचार्य लिखत होकर बोले, 'कर्से स्षुष्टः किंट चाखयित' कान छूने पर किंट-प्रदेश को हिलाना यह कहां का न्याय है ? मैंने पूछा था कि, 'द्विवावत्तरात्रिकावतारश्विधि परम्परागत है' इसका आप लोगों ने क्यों त्याग किया ? इसी बीच में आप ले आये चैत्यवास के प्रसङ्ग की ।' श्रीपूज्य--'मूर्ख ! "वक्रो काष्ठे वको वेष: क्रियते" काठ में टेढा ही वेष किया जाता है। क्या यह न्याय आपको याद नहीं है ? अथवा जो कुछ भी हो । अब आप सावधान होकर सुनिये ।' आपने कहा-- 'दिश्वशावर्त रात्रिकावतारगविधि परम्परागत है, यह कैसे जाना ? सिद्धान्त-प्रन्थीं में रात या दिन का विचार नहीं है। किन्तु महाबीर स्वामी के बाद होने वाले बहुश्रुत विद्वानों ने अपने कल्याण के लिये इन विधियों का अनुष्ठान किया है। अब प्रश्न यह होता है कि उनसे अनुष्ठित विधि दक्षिणावर्त थी या बामावर्त ? इस संशाय को दूर करने के लिये किसी युक्ति का अनुसन्धान करना चाहिये। 'न शबग्राष्टिन्यायः कर्तव्यः' जैसे ग्रुद्दें की ग्रुट्टी बन्द हुए बाद खुलती ही नहीं, वैसे ही हठ करना योग्य नहीं है। जो युक्तियुक्त हो, उसे मानना चाहिये इससे विपरात को नहीं।' इस बात को सुनकर सभी सभासद बोले-'पबप्रम! आचार्यश्री ठोक कहते हैं। तत्पश्रात सम्यों की सम्मति से प्रमाशापूर्वक श्रीपूज्यजी ने सभा में धाराप्रवाही, सभी के शरीर में रोमांच देदा करने वाली, देवह्रपी वासी बोलकरवामावर्चारात्रिकावतरस की स्थापना की। इस प्रकरस का हम यहाँ अधिक विस्तार नहीं करेंगे। यदि विशेष देखना हो तो 'प्रद्युमाचार्य कृत वादस्थल' पर श्रीपूज्यजी का बनाया हुआ ( बादस्थल ) है, उसमें देख सकते हैं । यहाँ प्रन्थगौरव के भय से नहीं लिखा है ।

४६. अधिक क्या कहें हर्णपरवश सभा-सम्यों ने श्रीपूज्यजी का जय जयकार किया। इसी अवसर पर राजा पुश्जीराज भी सभा में आ गये। और राज-सिंहासन पर वैठकर पूछने सगे-(कैमास को मंडलेश्वर की उपाधि मिली हुई थी इसिलये इसको 'मंडलेश्वर' संबोधन दिया गया है) 'मंडलेश्वर ! कहो कीन जीता कीन हारा?' मंडलेश्वर ने श्रीपूज्यजी की तरफ अंगुली-निर्देश करके कहा—'ये जीते।' पश्रम इस बात से चिढकर बोला—'राजन् ! मंडलेश्वर रिश्वत लेने में प्रवीख है, गुखियों के गुख-ग्रहख करने में प्रवीख नहीं हैं। इस बात को सुनकर कुद्ध हुआ मंडलेश्वर बोला—'रे मुद्द श्वेतपट ! अब भी कुछ नहीं विगदा है। ये आचार्य बैठे हैं और ये सब सभासद उपस्थित है। मैंने रिश्वत ले ली है तो मैं मीन-धारख किये बेठा रहुंगा। बड़ी लुशी है यदि आप अभी भी आचार्य को जीतलें, तो मैं मान लुँगा कि पहले भी आप ही जीते।' पश्रमभाचार्य मंडलेश्वर कैमास की नाराजगी का क्याल करके कुछ सहम गये और बोले—'महानुभाव! मैं यह नहीं कहता कि आपने आवार्यजी के पास से किसी तरह की रिश्वत ली है। आपके समक्षने में कुछ

अम हो गया है। मेरा कथन यह है कि आचार्य जिनविद्धारिजी ने अपना गला फाइकर जबरदस्ती से समस्त आचार्यों के अभिमत 'दक्षिणावर्शरात्रिकावतारकविधि' को अमान्य ठहरा कर आपके हृदय में विपरीत विश्वास जमा दिया है।

इस कथन को सुनकर श्रीपूज्यबी बोले, 'महात्मन् वश्वप्रम ! यह विधि सब आचारों को सिम्मत है; आपका यह कथन सत्य नहीं है। क्यों कि हमारी आज्ञा में रहने वाले आचारों को यह मान्य नहीं है।' पश्चप्रमाचार्य—'क्या आप और अपके आचार्य अन्य आचारों से अधिक ज्ञानवान है वो आप लोग उनके अभिमत अर्थ को नहीं मानते।' श्रीपूज्य — 'पश्चप्रम ! क्या अन्य आचार्य हमारी आज्ञा में वर्तमान आचारों से विशेषज्ञ हैं जो वे हमारे आचारों के सम्मत बामावर्तीरात्रिक विधि को नहीं मानते ?' श्रीपूज्य जी ने इत्यादि वक्रोक्तियों के हारा राजा पृथ्वीराज के समभ पश्चप्रमाचार्य को निरुष्ठर कर दिया। इसके बाद पश्चप्रमाचार्य राजा को सम्बोधन करके बोला—यदि आप आज्ञा दें तो आपकी समा में बैठे हुए सम्मानित पम्यों का मनोरंजन करने के लिये कुछ कुत्रहल दिखलाऊँ। जैसे—आकाश मंडल से उत्तर कर आपकी गोद में बैठी हुई अत्यन्त सुन्दर विधाधरी को दिखला सकता हूँ। बड़े से बड़े पहाड़ को अंगुल प्रमाख में बनाकर दिखा द्वा। हित—हर आदि देवों को आकाश में नाचते हुए दिखला द्वा। जिसमें वड़ी—बड़ी तरङ्गमालायें हिलोरें ले रही है, ऐसे आते हुए समुद्र के दर्शन करा द्वा। आपकी इस नगरी को आकाश में निराधार आवाद हुई दिखला द्वा।।

इस कथन को सुनकर सभासद बोले, 'पबप्रम ! आपने यदि ऐसी इन्द्रजाल-कला ही सीखी है, तो फिर आचार्यजी के साथ शास्त्रार्थ के मगदे में क्यों पढ़े ? राजाधराज से इनाम पाने के लिये लाखों ऐन्द्रजालिक आते रहते हैं। उनके साथ आप भी अपना खेल दिखलावें।' प्रसम्भवित जिन पित दिले ने कहा—'राजपंडितों! यह आचार्य अपने आपको समस्त कलाओं का पारंगत मानता है। इसलिये यदि आज राजसमा में आप लोगों के समझ इसके पर्वत समान अखर्व—गर्व को चूरमूर न किया जायगा, तो सम्भिपात के रोगी की तरह इसमें वायु बहुत बढ़ जायगी; फिर इसका इलाज जरा मुश्किल हो जायगा और यह इससे भी अधिक प्रलाप करने लग जायगा।' हँसते हुए श्री आचार्यजी के मुख से ये शब्द सुनकर वह बोला, 'आचार्यजी क्या हँसते हैं ? यह हँसी का समय नहीं, परीचा का समय है। अगर शक्ति है तो सब लोगों के चित्त में चमत्कार पैदा करने वाला कोई कला—कीशल दिखलाइये; नहीं तो इस समा से वाहर निकल जाइये।'

इसके बाद श्रीप्ज्यजी ने श्रीजिनद्चप्रतिजी के नाममंत्र का स्मरण कर कहा—'पवप्रम! पहले आप अपनी आत्मशक्ति की स्फुरका के अनुसार पूर्वीक इन्द्रजाल को दिखलाइये। तत्परवात्

जो समयोचित होगा वह हम भी करेंगे।' तमाशा देखने के लिये उत्कंठित. राजा पृथ्वीराज नेकहा-'पबप्रम ! लो आचार्य ने भी अनुमति देदी है, अब शीघ्रतापूर्वक स्वेच्छानुसार नाना प्रकार के कीतुक दिखलाइए।' पश्रम के पास दिखलाने की क्या घरा था. वह तो सारग्रन्य था। श्रीपूज्यजी के प्रथ्य-प्रभाव के वश आकुल-व्याकुल होकर, पश्चम बोला-'ब्राज रात को देवी की पूजाकर, अमीष्ट देवता का भागाइन करके एकान्त चित्र से मंत्रों का ध्यान करू गा भीर कल प्रातः अनेक प्रकार के इन्द्रजाल दिखलाऊंगा।' इस कथन को सनकर तथा पषत्रभाचार्य की पोल को देखकर सभासदों में हुँसी के फव्नारे छूटने लगे, सभी लोगों ने दुर्वास्य कहकर उनकी हुँसी उड़ाई। निर्लर्जों का शिरोमिख पश्यमाचार्य श्रीपुज्यजी से बोला-'आचार्यजी ? क्या हँसते हैं यह आप भले है तो अब भी कुछ दिखलावें।' श्रीपूज्यजी हँस कर बोले-'पबप्रम ! बतलामो: इन्द्रजाल किसे कहते हैं ?' वह बोला-'आप ही बतलाइये ?' श्रीपूज्य-'मूर्खराज ! असंभव वस्तु की सत्ता के आविर्भाव को इन्द्रजाल कहते हैं। पद्मप्रम-'कैसे ?' श्रीपूज्य-'भाज एक इन्द्रजाल तो तुम्हारी श्राँखों के सामने हुआ है।' पश्मप्रम-'वह क्या हुआ है ?' भी पुल्यजी ने कहा-'महाजुभाव ! क्या तमने यह बात स्वप्न में भी सीची थी कि बड़ी गद्दी पर बैठने वाला मैं अनेक मुक्कटघारी नरपतियों से ठसाठस भरी हुई महाराजा पृथ्वीराज की सभा में जाकर हार जाऊ गा और लोगों का हास्यपात्र बनने के लिये असम्बद्ध प्रलाप करू गा परन्त, दैवयोग से हमारी उपस्थित में तम्हारे लिये यह असंभावित बात बन गई। जिस इन्द्रजाल को आप दिखलाना चाहते हैं उसमें और इसमें क्या भेद है।

कर् प्रकृति वाला पश्चप्रमाचार्य उवहास को परवाह न करता हुआ राजा को लच्य करके कहते सवा, 'महाराज! आपने अतुल प्रराक्षम से प्रतीपी राजाओं को हरा—हरा कर अपने आज़ा-कारी बना लिया है। राजा लोग आपकी आज़ा को अमृत की तरह वांक्रनीय मानते हैं। इस समय इस समस्त भूमण्डल के आप ही एक आहतीय शासक हैं और युगप्रधान हैं। वहे आश्चर्य की वात है कि यह आचार्य क्पये पैसे का लोग—लालच दे देहर भाट लोगों के मुल से अपने आपको युगप्रधान विख्यात करा रहे हैं।' राजा ने कहा—'पश्चप्र! युगप्रधान शब्द का क्या अर्थ है' पश्चप्रभाचार्य ने अपना मनोश्च पूरा होता हुआ समस्क कर सहर्ष कहा—'राजन! युग शब्द का अर्थ है 'काल' प्रधान शब्द का अर्थ है सर्वोत्तम करा पहुंच कहा मान काल में जो सर्वोत्तम हो, उसको 'युगप्रधान' कहते हैं। अन आप ही विचारिये—युगप्रधान आप हैं या यह साधु है' इस बीच श्रीपुज्य बोलो—'मूर्ख पश्चप्रभा! अन्तर्गल प्रलाप कर हमारे सामने ही राजा को प्रतारखा देना चाहते हो।' इसके बाद आचार्य जी! राजा को संवोधित कर कहने लगे,—'महाराज! सब प्राखियों की कचि मिन्न—मिन्न हैं। किसी को कोई वस्तु प्रिय है और किसी को कोई नहीं। जो जिनको अमीष्ट हैं, उसके प्रति नाना प्रकार के हार्दिक प्रेमध्वक शब्दी का लोग प्रयोग करते

कारों हैं। जिस प्रकार मंडकोरबर कैमास एवं राज्य के प्रचान लोग आपके प्रति अवेक प्रकार के आदर स्वक श्रव्दों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार प्रिय वस्तु को लोग अनेक तरह से अभिवाद्य करते हैं इसमें कोई प्राई की बात नहीं। तथा उनके सेवक-गय भी उनके लिये इसी प्रकार के शब्द व्यवहार करते हैं। यह प्रवप्नभाषार्थ राज-समा में मनमानी वातें करता हुआ सब के साथ शत्रुता प्रगट करता है।' इस कथन को सुनकर राजा ने कहा—'आवार्यजी आप ठीक कहते हैं। यह तो लोकाचार है, इसमें कोई हरकत की बात नहीं। राजा के यह बात भी ध्यान मे आ गई कि प्रवप्नभाषार्थ ईर्ध्यावश चुगली करता है। राजा पृथ्वीराज ने जर्नाहन, विद्यापरित आदि अपने राज्यंडितों से कहा कि, 'आप लोग सावधान होकर परीचा करें कि इन दोनों में कीन महाविद्वान हैं। इनमें जो योग्य विद्वान हो उस को जय पत्र दिया जाय और उसका ही सत्कार किया जाय।' पंडितों ने कहा 'राजाधिराज! न्याय, व्याकरण आदि विषयों में आचार्य जिनपतिद्वारिजी प्रीइ विद्वान हैं। इस बात की हमने परीचा करली है। अब आप की आज्ञा से इनके साहित्य—विषयक अञ्जय की जाँन करते हैं। राज—पंडित बोले—'आप दोनों महाश्वय राजा पृथ्वीराज ने मादानक के नरपति को जीत लिया इस विषय को लेकर किनता कीजिये। महाराज ने चण्य—मात्र एकाव-चित्र होकर उक्त विषय पर निम्न कितता की:—

यस्यान्तर्बाहुगेहं बलमृतककुभः श्रीजयश्रीप्रवेशे, दोप्रप्रासप्रहारप्रहतघटतटप्रस्तमुकावलीभिः । नूनं भादानकीये रणभुवि करिभिः स्वस्तिकोऽपूर्यंतोच्चैः, पृथ्वीराजस्य तस्यातुलवलमहसः किं वयं वर्षायामः ॥

[ अतुल बलशाली इस राजा पृथ्वीराज का हम कहाँ तक वर्णन करें। इन्होंने अपने सैन्य बल से तमाय दिशाओं को जीत लिया है। अवएव जयलक्सी ने आकर इनकी श्वजाओं को अपना घर बना लिया है। प्रथम ही प्रथम नवोढ़ा वधु घर में प्रवेश करती है, उस समय गृहद्वार में स्वस्तिक का निर्माण किया जाता है; वैसे ही इनकी श्वजाओं में जयलक्सी प्रवेश के समय रखाश्विम में मदानक राजा के हाथियों ने तीखे भालों की मार से फटे हुए अपने कुम्मस्थल से निकले हुए गज-श्वकाओं से स्वस्तिक पूर्ति की है।

इस रखोक को बनाकर आचार्यश्री ने इसकी व्याख्या की। देखा-देखी वश्वप्रमाचार्य ने भी पूर्वापर को बिना सोचे ही श्रीव्रतया संबेप में एक रलोक बनाकर सुनाया। श्रीपूज्यजी ने कहा— रसोक तो चार चरखों का ही देखा और सुना है। यद्यव्यमाचार्य का वह विचित्र रहोक पाँच चरखीं बाला है। उसी श्लोक में सदस्य सोगों को बाँच अखाँदियाँ दर्शाई। ईपीवश पश्यमाचार्य ने भी कहा, 'आचार्य ने जो " यस्यान्तर्शां गेहम्०" श्लोक कहा है यह तात्कालिक रचना नहीं है, पहले का अम्यास किया हुआ है। पंडितों ने कहा—'आप चैर्ष धारण कीजिये; इस जानते हैं।' राजपंडितों ने कहा—'आचार्यवर ! आप कृपा करके गद्य निवन्ध में मुध्वीराज के सभा मंडप का वर्षान करें।' श्रीप्लयजी मन ही मन सभा वर्षान की कल्पना करके खिद्या से जमीन पर लिखने लगे। जैसे:—

"ब्यान्मे बक्मिकिवयर् बिरर्वतार वितक्तिक्षिभाषान्मरी बिप्रप्रस्कितिकृत्वक्रवालम्, सीर्भभरसम्मू तत्तीमवराव-अन्वमास्यमञ्जारभृतम्बनभवन।भ्यन्तरभृरिभ्रमरसन्धृतविकीर्रोकुग्रुमसन्भारविभ्राक्रमानप्राङ्गस्यम् , महानीसस्यामसनीसपद्रचेकोक्सस्रक्षीचाञ्चसस्य मानानिस्तिवकोस्तरहरूमिमस्यम्भारास्त्रामसाम्राह्मसाम् रक्षविगमतुष्यक्षसिक्षक्षधारम्, विग्विक्षिप्तवलच्चचुःकटाचलक्षिचेपचोभितकामुकपचामुक्तमीक्तिकायनर्थपन्न-वर्षानुतन्रज्ञातकार्रावसर्निःसरिकरण्निकुरुम्बचुम्बताम्बरारध्वनिरात्तम्बनविचित्रकर्गप्रविशत्कुसुमायुधराजधा-क्विकवृताकुररसारवादमद्कतक्यठकत्रवसमाननवगानगानकताकुश्लगा-नीविज्ञासवारविज्ञासिनीजनम् . बनजनप्रारब्धलतिकाकत्रीगेयम् , क्विष्टक्कुषिचरित्रचारुवचनरचनाचातुरीषव्युनीतिशास्त्रविचारविचन्न्यस-विवचक्रचर्चमाणाचारानाचारविभागम्, क्वविदासीनोद्दामप्रतिवाद्यमन्द्मद्भिदुरोद्यदनवद्यहृद्यसमप्रविद्यासु-न्द्रीचुम्ब्यमानावदातवद्नारविन्द्कोविद्वृन्दारकवृन्दम् , उद्धतकन्धरविविधमागधवर्णमानोद्धुरशैर्याशीर्यौदार्था-वर्षिच्या, मुबाधामदीधितसाधारणयशोराशिधवलितवसुन्धराभोगनिविशमानसामन्तवकम् , त्रसरत्रानामिणिक-रणनिकरिबरिबतवासवशरासनसिंहासनासीनदे।देग्डचियडमाडम्बरखियडताखग्डवैरिभूमप्रज्ञतमन्मग्रहेनेश्वरप्र-टलस्पर्धोद्भटिकरीटतटकोटिसंबटविधिटतविसंकटपादिविष्टरभूपालम् , अपि चोद्यानमिव पुत्रागालंकृतं भीक-क्रोपशोभितं च, महाकविकाव्यामव वर्णानीयवर्णाकीयाँ व्याख्यतरसं च, सरोवरमिव राजहसावत्रसं पद्मोपशो-भितं च, पुरन्दरपुरमिष सत्या(?)धिष्ठितं विश्वषकुत्तसंकुल च, गगनतलमिन लसन्मकुलं कविराजितं च. कान्तावदनमिव सदक्षकार विवित्रचित्रव्याः

[राजा पृथ्वीराज का सभा भवन कैसा सुन्दर है। वमकती हुई सुन्दर मिखयों से उसकी भीत और आँगन बनाया गया है। उन्हीं मिखयों की रुचिर रचना से रचित फर्रा से निकलने वाली किर बों से इसके चारों ओर की दिशायें जग मगा रही है। जिसकी सुगन्य के लोम से आगत अमरों के गर्जन से सारे ही समा—मवन का मध्यभाग भर गया है; ऐसे फूलों के गुच्छे सभा मंडप के आंगन में विखरे हुए हैं। इस सभा में नीले रङ्ग का रेशमी शामियाना तना हुआ है। हवा से हिलती हुई उसके चारों ओर हुई चंचल सुक्तामालायें ऐसी मालूम होती है मानो किसी जलाशय के चारों ओर निर्मल जलधारा टपकती हों। जिसमें कामदेव की राजधानी के उपयुक्त सुन्दरी—वेश्यायें विद्यमान हैं; उनके सुन्दर कटाचों से कामीजनों का इदय जुमित हो रहा है। वेश्याओं से धारण किये गये मोती आदि अनेक वर्ण वाले रत्नों से जटित आभूवयों से विस्फूरित रङ्ग—विरङ्गी किरणों के समूह से निरालंब ही आकाश में चित्रकारी—सी हो रही है। समा मवन में किसी स्थान पर आम की मंजरी खाने से मस्त हुई कोयल के कलरब के समान, संगीत व कला में निषुख कलावन्त लोगों से सुन्दर गान किया जा रहा है। कहीं पर सदाचार—सम्पन्न सुन्दर वचनों की रचना—चातुरी में

प्रसिद्ध, नीतिशास्त्र के विचार में विचचन ऐसा मंत्रीमंडल आचार-अनाचार का विचार कर रहा है । इसी सभा में किसी स्थान पर उत्कट प्रतिवादियों को परास्त करने में समर्थ. उचमोचम समस्त विद्यार्थे जिनकी जिह्ना पर चत्य कर रही है, ऐसा विद्ववचन्द विद्यमान है। यहाँ पर चानेक उद्भत कंघरा वाले अनेक मागध राजाओं की धीरता, गम्मीरता और उदारता का वखान कर रहे हैं। चन्द्रमा के समान खेत-यश के द्वारा धवल की हुई पृथ्वी को भोगने वाले. अनेक छोटे बढे सामन्त राजा था भाकर जिसमें प्रवेश कर रहे हैं। जिसमें राजा नानावर्श की मखियों के जढाव से बनाए हुए इन्द्रश्चतुषाकार सिंहासन पर बैठें हुए हैं। जिसने अपने बाहुबल से तमाम शत्र\_-सग्रुदाय की क्षित्र-भिन्न कर दिया है. ऐसे राजा पृथ्वीराज के चरश-कमलों में अनेक राजा लीग किरीटमकटा-च्छादित मस्तक को सुकाते हैं। जैसे बगीचा पुत्राग भीर श्रीफल के हवों से शोमित होता है वैसे ही यह समाभवन हस्ति-तुल्य पुष्ट काय बाले पुरुषों से तथा लच्मी के वैभव से शोमित है। जैसे यहाँ कवियों का काव्य व्याख्या करने योग्य वर्षों से पूर्ण तथा शृक्षार, हास्य, करुण आदि रसों से युक्त रहता है, वैसे ही यह समाभवन ब्राह्मण चत्रिय आदि वर्णों से युक्त है तथा अभिलापा को व्यक्तित करने वाला है। जैसे सरोवर की शोमा राजहंस खीर कमलों से होती है वैसे ही आपके समामवन की शोभा राजा और पद्मा-लच्मी से हैं। इन्द्र की नगरी अमरावती में कोई भी मिध्याभाषी नहीं हैं तथा उसमें सदैव देवताओं की भीड़ बनी रहती है, वैसे ही इस सभा में सब सत्यवक्ता हैं और इसमें विक्षानों की भीड़ सदैव लगी रहती है। आकाश में जिस प्रकार मंगल और शक नाम के प्रह शोभा वृद्धि करते हैं वैसे ही आपकी सभा में गानादि मांगलिक कार्य तथा कवि लोग शोभा बढाने के हेत हैं। कान्ता के सुख की शोमा अच्छे-अच्छे अलक्कारों से है. तथैव इस समा-मंडप की शोमा भी सुन्दर सजावट से हैं। विविध प्रकार के चित्रों से यह चित्रित है। ]

महाराज वर्णन कर ही रहे ये कि बीच में ही राज पंडित बोले, 'आचार्य! पकते हुए अनाज के एक दाने की तरह हमने आपकी साहित्य-विषयक योग्यता पहचान लो। अब आप क्रपया इस वर्णन को अन्तिम क्रिया पद देकर समाप्त कोजिये। महाराज ने अपने समा वर्णनात्मक निबन्ध का उपसंहार करते हुए कहा—'महाराज व्रथ्वीराज के ऐसे समा मंडप को देखकर किस पुरुष का चित्र आधर्य-मध्न नहीं होता।'

पंडित लोगों ने विद्वतापूर्ण समा वर्णन सम्बन्धी निबन्ध को सुनकर, आश्चर्य मग्न हो सिर हिलाया। पश्चमभाचार्य ने कहा—'पंडित महानुमावो! यह रचना कादम्बरी, वासवदत्ता आदि काच्यों से सी हुई जान पड़ती है।' पंडितों ने जवाब दिया—'मूर्क! कादम्बरी आदि की कथायें हमारी अच्छी तरह से देखी हुई है। इसलिये आप शुप रहिए, अधिक टीका—टिप्पणी करने की आवस्यकता नहीं है। हमारे हाथों अपने मैंह पर धून गिरवाने की कोशिश क्यों करते हो।'

४०. पंडितों ने श्रीप्र्यंती को लक्ष्य करके कहा, 'धाव आप प्राकृत भाषा में द्वर्थक (दो अर्थ वाली) याथा की रचना करके पृथ्वीराज महाराज के अन्तपुर और बीर योद्धाओं का वर्णन करें।' श्रीप्र्यंती ने मन ही मन ग्रहर्च मर में गांधा की रचना करके इस प्रकार कह सुनाई:---

# वरकरवासा कुवसयपसाहगा उससंतसत्तिसया। सुंद्रिबंदु व्य नरिंद् ! मंदिरे तुह सहंति भडा॥

[ हे राजन् ! आपके बहल में सुन्दर हाथों वाली कमल के फूलों से शृक्षारित, ललाट तट पर केशर कस्तूरी के तिलक धारण करने वाली सुन्दरियाँ विराजमान हैं और अञ्छे-अञ्छे खक्क्षारी, भूमगडल के अलंकार, जिनकी शक्तिरूपलता दिनों दिन वट रही है ऐसे श्रूरवीर योद्धा आपके महल में सुन्दरियों के ललाट विन्दू की तरह शोभायमान है। ] यह श्लोक द्वचर्षक है।

१स गाथा की व्याख्या आचार्यश्री बड़े ने निस्तार से की। श्रीपूज्यजी का पाँडित्य पूर्ण प्रवचन धुनकर बड़ी श्रद्धा मिक से उनके धुल की तरफ देखते हुए लोगों को देखकर निर्लंज पद्मप्रभाचार्य बीला—'आचार्य! मेरे साथ नाद शुरु करके अब दूसरों के आगे अपने आप को मला दर्शाते हो ?' श्रीपूज्यजी ने उसी समय निदनी नामक अन्द में एक श्लोक बनाकर कहा:—

'पृथिवीनरेन्द्र ! समुपाददे रिपोरवरोधनेन सह सिन्धुरावली । भवतां समीपमनुतिष्ठता स्वयं न हि फल्युचेष्टितमहो ! महात्मनाम् ॥

[ हे प्रथ्वीराज ! आपने शत्रुओं के पास जाकर उनको कैंद्र करके हाथियों की कतार छीन सी । महापुरुषों का पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता । ]

आवार्यश्री ने सभा के समद इस नृतन श्लोक को सुनाकर पश्रप्रभावार्य से पूछा कि यह कीन से छन्द का श्लोक है। राज पंडित बोले—इस अज्ञानी के साथ बोलने से आपको कायक्लेश के सिवा और कोई भी लाम नहीं है। इसके बाद पंडित लोग बोले—अब खक्नवन्य नाम के चित्र—काम्य की रचना करके दिखलावें। आवार्य ने तरवण ही जमीन पर रेखाकार तलवार बनाकर हा श्लोकों से उसकी पूर्ति की:—

'ललचशःसिताम्भोज ! पूर्णसम्पूर्णविष्टप ! । पर्वोषिसमगाम्भीर्य ! भीरिमाधरिताचल ! ॥१॥

## ललामविक्रमाकांत—परचमापालमंडल । लब्धप्रतिष्ठ ! भूपालावनीमव कलामल !॥२॥

[आको निर्मल यशः सरोज से सारा जगत् भरा हुआ है। आप गम्भीरता में समुद्र के समान हैं और आपने धीरता में अचल (पहाड़ों) को मात कर दिया है। आपने अपने प्रशंसनीय पराक्रम से अन्य नरपितयों के समुदाय को दबा दिया है। हे राजन् ! आप सारे जगत में प्रतिष्ठा पाये हुए हैं, चतुःविष्ठकलाओं के जानकार हैं। ऐसे आप चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहें।

आचार्यश्री से निर्माण किये गये इस चित्र-काव्य को पड़कर पंदित लोग बड़े प्रसम हुए। श्रीपूज्यजी की प्रशंसा सुनकर पद्मप्रभाचार्य मन ही मन जलभुन गया और बोला, 'पंडितवर्ग! रिश्वत में एक हजार मुद्रा मैं भी दे सकता हूं, आप लोग मेरी भी प्रशंसा करें।' इस असत्य आचेप को सुनकर प्रधान मंत्री कैमास ने कहा- 'रे मुंडिक! महाराज प्रध्वीराज के सामने भी जो कुछ यहा तहा बोलता है; मालूम पड़ता है तुम कंठ पकड़वाने की फिक्र में हो।'

यह सारा दृश्य देखकर राजा बोला—'श्राप सम्यों को समद्दि रखनी चाहिए।' कैमास आदि बोले—'राजन ! ये महाशय गोरूप के समान है, यदि गाय को इन्ह झान होता है, तो इन्हें भी है।' राजा ने कहा—'इस बात का परिचय तो इसकी खरत-शकल से ही मिल रहा है। श्रीर यह भी हम जान गये हैं कि आचार्यजो विद्वान हैं। परन्तु न्यायमयी हमारी सभा में किसी को पद्मपत आदि के विषय में इन्ह कहने का अवसर न मिले, इस कारख सब विषयों में पश्ममा-चार्य की भी परी का करनी योग्य है।।' पंडितों ने कहा—'कुपानाथ! पश्ममाचार्य को कविता करने का झान नहीं है। श्राचार्यरचित श्लोकों में यह अन्द ही नहीं पहचानता। आचार्यश्मी ने तर्क और दलीलों से (वामावर्च आरात्रिक अवतारख) को सिद्ध कर दिया। उसके धुकावले में यह कोई जवाब ही नहीं दे सका। अवतः यह तर्कशास्त्र को विश्व कर दिया। उसके धुकावले में यह कोई जवाब ही नहीं दे सका। अतः यह तर्कशास्त्र को विश्व कर दिया। उसके धुकावले में यह कोई जवाब ही नहीं दे सका। अतः यह तर्कशास्त्र को विश्व कर दिया। उसके धुकावले में यह कोई जवाब ही नहीं दे सका। अतः यह तर्कशास्त्र को विश्व कर दिया। उसके धुकावले में यह कोई जवाब ही नहीं दे सका। अतः यह तर्कशास्त्र को विश्व कर दिया। उसके धुकावले में यह कोई जवाब ही वहीं दे सका। अतः यह तर्कशास्त्र को विश्व कर दिया। इसके विशेष कर से समान वर्ताब करेमें।' राजपंदित बोले—'आचार्यजी! और पं० पश्च प्रमाचार्यजी आप दोनों निम्नलिखित समस्याओं की पूर्ति करो:—

· "चकर्त दन्तद्वयमर्जुनः शरैः, कमादद्वं नारद इत्यबोधि सः," श्रीपूज्यजीने चख भर में सीच कर कहा:--

'चकर्त दन्तद्वयमर्जुनः शरैः, कमादमु' नारद इत्यबोधि सः। भूपाबसन्दोहनिषेवितकम ! चोग्गीपते ! केन किमत्र संगतम्॥

[अर्जुन ने बाबों से दोनों दन्तों को काट डाला। उसने क्रम से इसको यह नारद है ऐसा जाना। नरेन्द्र मंडल से सेवित चरवा वाले पृथ्वीराज! इन दोनों समस्याओं में किसके साथ किसका सम्बन्ध है।]

इसके उत्तर में सभ्य लोगों ने कहा—'आवार्यजी! ऐसी समस्याओं की पूर्ति से कोई कायदा नहीं। इसकी परस्पर में कोई संगति नहीं है, यह उत्तर पाने के लिए ही हमने आप से पूछा था, और आपने वैसा ही जवाब दिया है। सरल काव्य रचना की अपेचा समस्या—पूर्ति में यही तो कठिनता है कि उसके असंगति दोप को हटाकर उसे संगत बनाना पड़ता है।' श्रीपूज्यजी ने कहा—'पंहित महानुभावो! इस प्रकार भी तो समस्या पूर्ति होती है। देखिये, एक समय राजा मोज की सभा में किसी बाहर से आये हुए पंडित ने समस्या पूर्ति के लिये निम्नलिखित तीन चरण कहे—''सा ते मबतु सुप्रीताऽवद्य चित्रकनागरैः। आकाशे न बका यान्ति''। उसी समय सभा में स्थित राजकीय पंडित ने ''देव कि केन संगतम्'' यह चतुर्थ चरण कह कर पूर्ति कर दी ं आचार्य का यह कथन सुनकर राजपंडितों ने कहा—'हाँ इस तरह भी समस्या पूरी हो जाती है। यदि समस्या-पूरक पणप्रभाचार्य सहश कोई हो तो। परन्तु काव्य—रचना की शक्ति रखने वाले आप सरीखों के लिये इस प्रकार की सामान्य समस्यापूर्ति शोभाजनक नहीं है। तत्यश्वात् पूज्यश्री ने चण भर गम्भी-रतापूर्वक विचार कर इस प्रकार पदों की योजना की:—

चकर्त दन्तद्वयमर्जुनः शरैः, कीर्ष्या भवान् यः करिसो रसाङ्गरे। दिदृष्यया यान्तमिलास्थितो हरिः, कमादमुं नारद इत्यबोधि सः॥

[रखाक्तवा में अर्जुन ने अपने तीखे बाखों से हाथी के दोनों दन्त काटे। हे राजन्! आपने अपनी भवल कीर्ति से रखाक्तवा में हाथी के दन्तों को मात कर दिया। अर्थात्—शत्रु औं को हराने से होने वाली आपकी कीर्ति हाथी दन्त से भी अधिक उज्ज्वल है। पृथ्वी पर स्थित श्रीकृष्या ने आकाशमार्ग होकर आने वाले देविष नारद को एकाएक नहीं, कम-कम से जाना कि ये नारद हैं।]

इसकी व्याख्या सुनकर आश्चर्यरस में सराबोर हुए राजपंदितों ने कहा—'आचार्य ! मग-वती सरस्वती की आप पर बड़ी मारी हुपा है। आप जिस विषय को लेते हैं, उसी में मगवती आपकी सहायता करती है।' पास में बैठे हुए जिनमतोपाच्याय ने कहा—' पंडित महोदय ! आचार्यजी के विषय में आप लोगों का यह कथन अवरयः सत्य है। इन पर यदि वाग्देवी असका न होती, तो सरस्वती के पुत्र स्वरूप आप विद्वानों से इनकी मुलाकात कैसे होती ?'

पंडितों ने प्रमाणार्ध से कहा—'महाशय! आपभी इस्न कहिए।' वह बोला,आप एक दख ठहिरो में इस सोच रहा हूँ। उन्होंने मखील उड़ाते हुए कहा—''स्नः भास तक सोचते रहिये।'' सर्व पंडितों ने एक राय होकर कहा—'सर्वप्रधान मंडलेश्वर कैमासजी! आपने आज तक श्रीजिनपतिस्वरि आचार्य के समान कोई विद्वान देखा!' वह बोला, 'आज तक नहीं देखा।' इसी समय राजा
ने अपने सामने तबेले में बँघे हुए घोड़ों की तरफ अंगुली निर्देश करते हुए कहा—आचार्यश्री इघर
देखिये, 'ये हमारे घोड़े किस प्रकार उल्लल रहे हैं; इनका वर्धान करिये।'

श्राचार्य ने कुछ देर सोचकर कहा-राजन ! सुनिये---

'ऊध्द्वंस्थितश्रोत्रवरोत्तमाङ्गा जेतु' हरेरश्वमिनोद्धुराङ्गाः । समुत्प्तवन्ते जवनास्तुरङ्गास्तवावनीनाथ ! यथा कुरङ्गाः ॥१॥

[हे पृथ्वीपते ! आपके ये तेज घोड़े हरिशों की तरह आकाश की ओर उछल रहे हैं। इनके कान खड़े हैं और मस्तक ऊँचे हैं। माल्म होता है ये ऊँचे होकर खरज के घोड़ों को जीतना चाहते हैं।]

इस अर्थ के सुनने से प्रसन्न हुए राजा को देखकर पंडित लोग बोले, 'आचार्य ! उदयगिरि नाम के हाथी पर चढ़े हुए महाराज पृथ्वीराज किस प्रकार शोभते हैं ? इसका वर्धान करो ।' पूज्यश्री ने मन ही मन कल्पना करके इस तरह वर्धान किया :—

> विस्कुर्जहन्तकान्तं लसदुरुकटकं विस्फुरद्धातुचित्रं पादेविश्राजमानं गरिमभृतमलं शोभितं पुष्करेण । पृथ्वीराजित्ततीशोद्यगिरिमभिविन्यस्तपादो विभासि, स्वं भास्वान् ध्वस्तदोषः प्रवलतरकराक्रान्तपृथ्वीमृदुच्चैः॥

[ हे पृथ्वीराज भूपति ! आप जब अपने उदयगिरि नाम के हाथी पर आरूढ़ होते हैं , तब आपकी शोमा उदयाचल पर स्थित सूर्य के समान हो जाती है । आपके हाथी के दन्त आपके आरो- हता हेतु चमकते हैं, उदयाचल के शिखर मी सूर्य की किरखों से चमकीले हैं । हाथी के दन्तों में सुवर्धानय कहे सोहते हैं और पर्वत का मध्यभाग सुहाबना है । हाथी—उसके शरीर पर की हुई चित्रों की सजाबट से सुनदर है और उदयगिरि गेरू आदि रंग—विरंगे खनिज पदार्थों से मनोहर सगता है ।

यह चार चरखों से अच्छा कारता है और वह आस पास के छोटे पहाड़ों से। दोनों ही गुक्ता (भारीपन) को लिये हुए हैं। पर्वत कमल और जलाश्यों से सुन्दर है और गजेन्द्र शुएडाइयड से। हे राजन ! आप देदीप्यमान और निर्दोष हैं। सर्य चमकीला और रात्रि को मिटाने वाला है। आपने अपने प्रवल सज-दंडों से बड़े-बड़े राजाओं को दवा दिया हैं, और सर्य ने अपनी किरखों बड़े ऊँचे-ऊँचे पर्वतों पर पहुँचा दी हैं। (यह श्लोक दो अर्थ वाला है। सर्य, राजा और पर्वत, हाथी इनकी समता इसमें समान विशेषखों से बतलाई गयी है।)]

इस स्त्रोक के अर्थ को सुनकर राजा साहब अत्यन्त प्रसम हुए। राजपंडितों ने कहा— 'नृपते! चारों दिशाओं में, सैकड़ों कोश के मंडल में अपने विद्याबल से राजाओं से स्वर्ण पट्ट पाये हुए जो विद्वान हैं उन सबसे व्याकरण, धर्मशास्त्र, साहित्य, तर्क, सिद्धान्त और लोकव्यवहार को जानने में यह आचार्य अधिक हैं। अधिक क्या कहें, ऐसी कोई विद्या बाकी रही हुई नहीं है, जो इनके मुखकमल में आकर न विराज गयी हो।'

असहनशील, निर्लं प्रविश्वमानार्य अपने करने की ममस्या पूर्ति को बिना किये ही मौका देकर श्रीपूज्यजी की समालोचना करनी शुरू की, 'राजन ! कलहशील, भगड़ालू कई एक मनुष्यों के पास विद्या का न होना ही भन्ना है, क्यों कि ऐसे लोग विद्यावल से निरन्तर लोगों के साथ कलह किया करते हैं, और लोगों के आगे बुरा आदर्श खड़ा करते हैं। देखिये लिखा है:—

'विद्या विवादाय धनं मदाय, प्रज्ञाप्रकर्षापरवञ्चनाय। अभ्युन्नतिर्लोकपराभवाय, येषां प्रकाशे तिमिराय तेषाम्॥

[जिन पुरुषों की विद्या विवाद (अगड़ा) करने के लिये हैं और धन गर्व (धमंड) पैदा करने के लिये हैं। बुद्धि की अधिकता दूसरों को ठगने के लिये हैं और उसति लीगों का तिरस्कार करने के वास्ते हैं। उसके लिये प्रकाश मी अन्धकार के समान हैं। ऐसा कहना कोई अत्युक्ति नहीं है।]

श्रीपूज्यजी ने कहा—'भद्र पश्रम! यदि आप नाराज न हों तो हम एक हित की बात कहें।' उसने कहा, कहिये। आचार्य बोले—इस प्रकार अगुद्ध रलोक का उच्चारमा करते हुए आप जैसे एक भो पंचमहात्रतवारी साजु को देखकर मिथ्यात्वो लोग समसेंगे कि इन. रवेताम्बर साधुओं को शुद्ध रलोक तक बोलना नहीं आता और तो क्या जान सकेंगे। इसलिये लोकोपहास से बचने के लिये आज पिछे 'श्रहाशकर्षः परक्षमाय येषां प्रकाशस्त्रिमराय तेवाम्' इस प्रकार बोला कीजिये।

इस प्रसंग में आपने जो (विद्या विवादाय ) रलोक कहा वह सर्वभा प्रसङ्ग विरुद्ध है, क्योंकि इंमने तुमंसे नहीं कहा था कि तम इमारे साथ वाद-शास्त्रार्थ करी । तम ने ही फलौदी में इमारे मक शावकों के शागे कहा था कि, 'तुम्हारे गुरु की यहाँ ले शाशी, मैं उनकी हराने में समर्थ हूं !' अपना कन्धा हिलाता हुआ प्रधायाचार्य बोला-'हां. मैंने कहा था। श्रीपूज्यजी-'किसकी शृक्ति के भरोसे पर ?' पश्चम-'मेरो अपनी निजी शक्ति के मरोमे पर ।' श्रीपूज्यजी,-'श्रव वह तुम्हारी शक्ति कहां चली गई. क्या कीओं ने चरली ?' पश्यम-'बेरो भ्रजाओं के बीच विध्यमान है. परन्त बिना अवसर प्रकाशित नहीं की जाती।' श्रीप्रज्यजी-'उसके प्रकाशित करने का अवसर कर श्रायमा ।' पश्रम-- 'श्रमी ही है' श्रीपुल्यजी-'तो फिर देरी क्यों करते हो ।' पश्रम-'राजा साहब की आज्ञा लेकर अपनी शक्ति का परिचय दंगा।' श्रीपुज्यजी--'शीघ्रता की जिये।' इसके पाद पणप्रमाचार्य अपने मन में सोचने लगा-'इस आचार्य ने शारीरिक प्रमान से. बचन चाहरों से, विद्या बल से. और बशीकरका मंत्र के त्रयोग से यहाँ पर उपस्थित समी राजा और राजपुरुषीं की अपने अनुरागी अक्त बना लिये हैं। व्यवहार की अनिमन्नता से मैंने अपने मक्तों के अख पर जी कालिमा लगादी । क्या करें ? कोई भी उपाय फल नहीं देता । अस्त, तथापि 'पूरुपेश सता पुरुषाकारो न मोक्तव्यः" अर्थात्—कुछ मी हो किन्तु पुरुष को पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिये। इस कहावत के अनुसार अब भी जैसे तैसे हिम्मत करके इस आचार्य के साथ समता बराबरी प्राप्त करना योग्य है। तमी इस देश में रहना हो सकेगा। अन्यथा लोगों मे हाने वाले उपहास एवं अनादर को इम नहीं सह सकेगें। इस दुःख से इमें और इमारे आवकों को यह देश ही त्यागना पढ़ेगा।' इस प्रकार गहराई के साथ खुब सीचकर वह शजा से कहने लगा-'भहाराज! मैने क्रचीस प्रकार की शस्त्र विद्या और मक्कविद्या में परिश्रम तथा अस्थास किया है। इसलिये इस आधार्य को मेरे साथ करती लडाइये ?' राजा पृथ्वीराज जैन-साधुओं के आचार व्यवहार से अनिश्रह था भीर कुस्ती का कौतक देखने की इच्छा थी. इसलिये श्रीपूज्यजी की भोर इस श्रीमाय से देखने समा कि ये भी करती के सिये तैयार ही जायें। भीपूज्यजी ने आकृति और चेष्टाओं से राजा का अभिप्राय जानकर कहा--'राजन ! बाहयुद्ध आदि की हाथियों की है। वे अपने शुपहा-दयुद्ध से वंश की आजगाईश किया करते हैं। एक दूसरे के गसे चिपर कर सगदना पासकों के बिये शोमादावक है, वहाँ के लिये नहीं। शक्त शेकर परस्पर में लहते हुए राजपूत ही अब्बे संगा करते हैं। इम कार्य को पदि धनिये करें तो उनकी शोमा नहीं होती। इन्त-कलह करना वेरवाओं का काम है नं कि राजरानियों का । तब आप ही बतलाहये. यश्रप्रभाषार्य का वह युक्त निनेश्त्रक केर्ते स्वीकार करें ! यह हमारा काम ही नहीं है । वंहित लोग तो अपने-अपने शास्त्रज्ञान के अंतुसार उत्तर-प्रस्थक्त देते हुए ही अच्छे लगा करते हैं।'

आवार्यश्री के इस कथन के मध्य में ही राजपंदितों ने भी राजा से कहा कि—'महाराजा-बिराज! इस लोग पंदिताई के गुरा से ही आपश्री के पास से जीविका पाते हैं। मछाविद्या से हमें इस नहीं मिलता है। कदाचित् आप हमें मछायुद्ध में प्रष्ट्रच होने की आज्ञा दें तो हम उस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हैं।' श्रीपूज्य बोले—'पवापम! इस सभा में अपने ग्रुँह ऐसी बात करते हुए तुम्हे जरा भी शर्म नहीं आती।' वे फिर राजा से बोले—

'राजम् ! यदि इसकी शक्ति हो तो यह हमारे साथ प्राकृतभाषा, संस्कृतभाषा, मागकीमाथा, पिशाचभाषा, .श्रुरसेनीमाषा, अपभ्रंशमाषा, आदि भाषाओं में गद्य-पद्य रचना करे। अथवा व्याकरण, खन्द, अल्डार, रस, नारक, तर्क, ज्योतिष और सिद्धान्त प्रन्थों में विचार करे। यदि हम पीछे हटें ती, यह बैसा कहे बैसा करने की तैयार हैं। परन्तु यह हमारे हाथ से लोकविरुद्ध, धर्मविकद्व, मदायुद्धादि कार्य करवाना चाहता है। इस कार्य को हम किसी भी तरह करने को तैयार नहीं है और इसके न करने से हमारा कोई हलकापन भी न समका जायगा । इसी तरह कल कोई किसान कहे कि-अगर आप पंडित है. तो हमारे साथ हल चलाहये। क्या हम उसका कहना मान लेंगे ? और पदि इम उसके कथनातुसार उस कार्य को नहीं करें तो, क्या हमारी पंडिताई चली बायगी ? यदि यह इमको जीतना चाहता है तो कृटरलोक, प्रश्नोचर, गुप्तकिया और कारक आदि जो इसके मन में आदे सो पूछे। अथवा यह अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी सांकेतिक लिपि में कोई रलोक लिखे. यदि हम इसके इदय में स्थितछन्द को न बतादें तो हमें हारा हुआ समस्तो । किन्त शर्त यह रहे कि यह उस अन्द को पहले ही सभ्य पुरुष को बतलादे, जिससे कि फिर यह अपनी बातों की बदल न सके। अथवा यह किसी छन्द के केवल स्वर या केवल व्यञ्जनों की ही लिखदे: हम यदि इशके हृदय में स्थित रलोक को न बतादें तो हम हार गये। एक बार सने हुए रलोक या रलोकाचरों को आलुपूर्विक यह लिखकर बतावे. या हम बताते हैं और वर्शमान समय में प्रचलित बाँसरी से गाई जाने वाली राग-रागिनियों का नाम परिचय देते हुये तात्कालिक गायन स्वरूप कविता द्वारा अन्य किसी से बनाये हुए कोष्टक की पूर्ति यह करके दिखलावे या इम करके दिखलाते हैं।

बाबार्य के इस कथन को सुनकर राजा ने कहा—'आचार्यजी! आप सब राग-रागिनियों को पहचानते हैं ?' पूज्यजी ने कहा—'महाराजाबिराज! यदि किसी पंडित के साथ शास्त्रार्थ हो तो बात करें। इस अज्ञानी मनुष्य के साथ बिवाद करने से तो केवल अपना कंठशोषया करना है।' इसके उत्तर में राजा ने कहा—'आचार्य! आपको चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी बताई हुई कोष्ठक पूर्ति सम्बन्धी कला को आप दिखलावें जिससे हमारी उत्कंठा पूरी हो।' पूज्यभी बोले—'हाँ, मन्लयुद्धादिक बिना इस प्रकार की आज्ञा से हमें भी हार्दिक संतोष मिलता

है। राजाक्षा से समा में उसी समय तत्काल बनाई हुई नई बांखरी बजाई गई; उस में से निकलती हुई नई-नई राग-रामिनियों का काचार्य ने परिचय दिया और तत्काल ही राजा प्रध्वीराज के न्याय-प्रियता आदि गुरा वर्णन स्वरूप रलोकों की रचना करके सर्वाधिकारी कैमास से निर्दिष्ट कीठों की पूर्ति की । सरिजी महाराज की सर्व तंत्रों में स्वतंत्र प्रतिभा को देखकर उस सभा में ऐसा कौन मनुष्य था जिसके मन रूपी कमल पर मारचर्य लच्मी ने मधिकार न जमा लिया हो ? मतीव प्रसन्न होकर राजा पृथ्वीराज ने कहा--'काजार्य ! जाप जीत नवे हैं। इन जाप के विजय की हक्त-कंट से घोषका करते हैं। अब आपके जीकने के बारें में किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का संकल्य-विकल्प नहीं रह गया है। मैंने अपने धर्म के प्रमान से हजारों प्रदेशों पर प्रश्नता प्राप्त की है और सचर हजार घोडों पर मेरा आधिपत्य है। मैं समस्ता हुं कोई भी प्रतिपत्नी मेरे समान दर्जे की अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है। परन्त इसी देश में-जिसमें मैं इं-आपको मैं समान श्रेखी का मानता हूं। क्योंकि आपने भी समस्त देशों के धर्माचार्यों की जीतकर उन पर आधिपत्य-श्रश्रता प्राप्त की है। आचार्य महोदय ! आज तक हमें ऐसा मालम नहीं था कि आप इस प्रकार के रत्न हैं। इसलिये जानमें या अनजान में जो इमने आपके प्रति अनुचित व्यवहार किया हो. उसे आप चमा करें।' इस प्रकार कहते हुये नरपति ने आचार्यश्री के आगे चमा प्रार्थना के लिये दोनों हाथ जोड़े। बदले में श्रीपूज्यजी ने हर्षवश होकर निम्न क्लोक से आशीर्वाद दिया और राजा की भूरि-भूरि प्रशंसा की:--

> बम्भ्रम्यन्ते तवैतास्त्रिभुवनभवनाऽभ्यन्तरं कीर्तिकान्ताः, स्फूर्जत्सोन्दर्यवर्या जितसुरत्ततना योषितः संघटन्ते। प्राज्यं राज्यं प्रधानप्रणमदवनिषं प्राप्यते यत्प्रभावात्, पृथ्वीराज! चणेन चितिष! स तनुतां धर्मताभः श्रियं ते॥

[ हे क्टबीराज नृपते ! जिस घर्मलाम के प्रमाव से तेरी कीर्ति त्रिलोकी में फैल गई है और जिस धर्म के प्रमाव से ही सीन्दर्य गुख बालो, देवांगनाओं को मात करने वाली सुन्दरी स्त्रियाँ तुमे मिल रही हैं और जिस धर्म के ही प्रताप से प्रधान-प्रधान राजाओं को जीत कर तुमे यह विशाल सज्य मिला है, वह धर्मलाम तेरी राज्य लक्ष्मी को दिनों दिन बढ़ावे !]

राजा और आचार्य दोनों में इस प्रकार का शिष्टाचार देखकर पचप्रमाचार्य डाह से कहने सगा, 'महाराज ! इस सभा में अब तक केवल आप हो समदर्शी थे, अब आप मी अपने मंत्री आदि परिवार की देखा—देखी आचार्य की तरफदारी करने लग गये हैं। राजा ने कहा—'पश्चममाचार्य ! आप हमारे हाथ से क्या करवाना चाहते हैं ? अगर आपमें कोई पांडित्य कला है तो आप आचार्य के साथ बोलिए, हम न्याय करेंगे । अगर कुछ नहीं जानते हैं तो उठिये अपने घर आह्ये ।'

वह बोला—'राजन्! न्यायाधीश पृथ्वीराज राजा की राजसमा में यदि कोई कला—कौशल का अभिमान रखता है तो वह मेरे साथ आवे। इस प्रकार रख—निमंत्रख देता हुआ मैं सब के ऊपर ऊँचा हाथ उठाऊंगा। इसी अभिप्राय से मैंने लाठी चलाने के क्यीस भेद सीखें हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि बड़ी परिश्रम से सीखी हुई मेरी यह कहा। अपकी सभा में भी यदि सफल न होगी तो फिर कहाँ होगी!'

४१. इस अश्सर पर महाराज पृथ्वीराज का कुपापात्र मंडलेश्वर कैमास का समकच, और श्रीजिनपतिस्रतिजी का अनन्यभक्त सेठ रामदेव बोला कि-- 'स्वामन ! कृपया मेरो एक बात त्तर्ने-भेरे जन्म समय में पिताओं को ज्योतिषियों ने कहा था कि सेठ बीरपाल ! आपके पुत्र की जन्मपत्री से जाना जाता है कि तुम्हारा पुत्र राजमान्य और दानी होगा। ज्योतिषियों के इस बचन में विश्वास करके पिताजी ने एक विश्वासी पंडित के द्वारा बाल्यकाल से ही ग्रुमे बहत्तर कलाओं का अन्यास करवाया है। उनमें से ओर-ओर बहुत-सी कलाओं का परिशाम ( नतीजा ) मैंने देख लिया है। मेरे पिताजी का यह आशय था कि राजसभा में अनेक प्रकार के पुरुष आया करते हैं, कोई किसी बात में मेरे प्रत्र का अनादर न कर सके ? आपकी कृपा से आज तक आपकी सभा में मेरी और किसी ने वक दृष्टि से नहीं देखा है। इसिनये बाहयुद्ध कला का मौका कभी नहीं आया है। आज यह मानो मेरे पुरुष बल से खिचा हुआ ही आपकी सभा में पश्चप्रभाचार्य आ गया है। इसलिये यदि आप की आज़ा ही और प्राप्तमायार्थ को यह बात स्वीकार हो तो, सीली हुई बाहुबुद्ध कला का फल भी देख लिया जावे ।' इन्द्र-युद्ध प्रिय राजा ने कहा- 'इसमें क्या हर्ज है, सेठ आप शोघता से तैयार हो जाओ। प्रमुभाचार्य की ! आप भी उठें. अवनी अस्यस्त कला का कल प्राप्त करें।' राजा के आदेश की पाकर दोनों ने लेंगोट लगाये। मृत्यन-गृत्थी होकर अपने-अपने बल की जांच करने लगे । थोक्षी देर बाद सेठ शमदेव मे बचाप्रमा-वार्व की बंखाड दिया। राजा पृथ्वीराज ने रामदेव सेठ की संघीषित करते हुये व्यक्तवक्ती में कहा- 'सेउ! सेठ! इसके कान लम्बे हैं, तींहमा मत ।' हास्य में कहे गये इस निवेध की एक प्रकार की चाला मान कर सेठ रामदेव ने उसके कान की हाथ से पकड़ कर श्रीपुल्यजी की तरफ देखा। शीपूज्यजी ने कहा-'इय कार्य से जिन-शासन की निन्दा होती है, इसलिये ऐसा मत करो।' हस कायह की लेकर लोगों में काफी इलचल मच गई। कोई कहने लगा-मैंने यह पहले ही कह दिया था कि सेठ जीतेगा ।' दूसरा बोला, 'वंबप्रमांचार्य ने बचीस दक्द कलाओं का अस्यास किया है और सेठजी ने इस से दूनी कलायें सीखी है। इस प्रकार इकट्ठी हुई मीड़ में से लोग अपनी-अपनी इच्छातुसार वातें बनाने लगे।

राजा के दुनम से रामदेव सेठ पश्यमाचार्य को छोड़कर अलग हो गया, वह भी उठ खड़ा दुआ और अपने कपड़ों की थूल भाड़ने लगा। इस अवसर पर राजा का इशारा पाकर, राजकीय पुरुषों ने गला पकड़कर उसे धका दिया। उस बेचारे का एक पेड़ी से दुसरी पेड़ी पर गिरने से सिर फूट गया। पेड़ियों के पास जमीन पर गिरने से वह चला मात्र के लिये भूच्छित हो गया। वहाँ खड़े हुए किसी मनुष्य ने उसके लात मारी। महाराज भीजिनपतिस्रार्जी से यह अनीनत्य नहीं देखा गया। इस कार्य को उन्होंने जिनशासन की निन्दा करवाने वाला समभ्या। महाराज ने दया के परिणाम से अपने निज्ञ के मक्त शावक कृष्णदेव से उसकी प्रच्छादिका दिलाई और वहीं एक-त्रित हुए जन-समूह में से किसी एक मनुष्य ने हाथ का सहारा देकर उसे बैठा किया। वही मनुष्य दूसरे हाथ से उसके शारीर पर यह कहता हुआ धपिकयाँ देने लगा कि हमारा ठाइर शास्त्रार्थ में जीत गया। वहां खड़े हुए हजारों आदमियों में से कतिपय धूचों ने बेचारे पश्रप्रभाचार्य के ठोकरें लगाकर धवलगृह नाम के राजमहल से उसे बाहर निकाल दिया।

श्रीपुज्यजी ने श्वेत-वस्त्र-खग्रह पर किसी सिद्धहस्त चित्रकार के हाथ से श्लोकाकार प्रधान छत्रवंध की रचना कर राजा को दिया। राजा ने बढ़े चाव से उस छत्रवंध श्लोक को पढ़ा:---

पृथ्वीराय ! पृथुप्रतापतपन प्रत्यर्थिपृथ्वीभुजां, का स्पर्धा भवताऽपराद्धच (च्र्य)महसा सार्ध प्रजारज्ञने । येनाऽऽजो हरिखेव खङ्गलिकासंपृक्तिमत्पाणिना, दुर्वाराऽपि विदारिता करिघटा भादानकोवीपतेः ॥

[ हे ष्ट्रध्वीराज ! आपका प्रताप सर्य के समान है । आपका पराक्रम प्रशंसनीय है । आप प्रजा का रंजन करने वाले हैं । शत्रु पत्त के राजा क्या आपकी बराबरी कर सकते हैं । आपने इंग्रिमें तलवार लेकर संप्राम में सिंह की तरह मादानक नाम के राजा के दुर्जिय हाथियों की कतार की खिल-भिन्न कर दिया । ]

यह अत्रवंध वृत्त पड़ा, पंडितों ने दो प्रकार से उसका व्याख्यान किया। उसी चित्रपट में चित्रित दो राजर्हसिओं के उसर लिखि हुई ये दो गाधार्ये मी राजा ने पड़ी—

> क्यमिक्षणपत्तर्गहमसुद्धवयणं मलीमसकमे व । मास्तरिषं पिश्रवरं परिहरिषं रायहसकुतं ॥

#### यरिसुद्धोभयपक्तं रत्तपयं रायहंसमग्रुसरइ । तं पुह्विरायरणसरिस जयसिरी रायहंसि व्व॥

[ हे राजन् षृथ्वीराज ! जिन्होंने मिलन-दुराचारी-पात्रों को एकत्रित कर रक्खा है (जुप) । पद्मान्तर में जिनकी पाँखें मिलन हैं (हंस), जिनका कार्यक्रम दोषपूर्ण है (नृप), जिसकी वासी शुद्ध नहीं है (हंस), जो मानी-घमंडी है (नृप), कीचड़ से जिसके पंजे मैले हैं (हंस), गुमानी घमंडी मनुष्य ही जिनको प्रिय हैं । ऐसे राज समुदाय को तथा जिसको मानस नाम सरोवर प्रिय है । जिसके मान-पित पत्र शुद्ध है (नृप) तथा राजपित्रयों के मुख्ड को छोड़कर जिसकी दोनों पांखें अञ्छी हैं, जिसके चरख लाल हैं । ऐसे राजाओं में हंस के समान श्रेष्ठ आपका रख-रूपी सरोवर में राजहंसों की तरह जयलच्मी अनुगमन करती है । ]

इन दोनों गाथाओं की श्रीपूज्यजी ने बढ़े विस्तार से व्याख्या की। गाथाओं के अर्थ को सुनकर प्रसम हो राजा मन ही मन विचारने लगा कि इन आचार्यश्री का कोई अमीष्ट सिद्ध करूँ। राजा ने कहा-- 'आचार्य महाराज! आपको मेरी अथवा आपके गुरु की शपथ है, आप मेरे से कुछ बाञ्चित पदार्थ की याचना अवश्य करें। जिस देश अथवा नगर में आपका मन प्रसन्न रहता हो. उसी का पट्टा आप मुक्तसे ले लीजिये।' श्रीपूज्यश्री ने कहा कि, महाराज ! मेरा कथन सुनिये-जिसने अपनी ही कमाई से एक लाख रुपयों की पूँजी पैदा की है, सा माखदेव जिसका नाम है, ऐसा एक भावक विक्रभपुर में रहता है। वह गृहस्थावस्था के सम्बन्ध से मेरा चाचा होता है। मेरे दीचा लेने के समय उसने बढ़े प्रेम से मुक्तसे कहा था कि, 'बेटा! मैं मेरे बाल-बच्चों को अनेक प्रकार से आनन्द करते हुए देखुँगा । इस अमित्रीय से मैंने अनेक कर्ष्टों को सहकर इतना धन कमाया है। बेटा ! तुने यह क्या मनमें मोचा ? जी तू गृहस्थावास से उद्विम हुआ सा दिखलाई देता है। तेरा मन हो तो दस-बीस हजार रुपये देकर तुभी विदेश मेज दूँ अथवा यहाँ ही कोई दुकान खुलवा दूँ या किसी सुयोग्य सुन्दरी कुलीन कन्या से तेरा विवाह करवा दूँ। अपेर तेरे मनमें कोई मनोरथ हो तो नतला उसको मी पूर्ण करुँ ?' इत्यादि अनेक तरह से मुक्ते समकाया । परनत मैंने इन बातों की तरफ कुछ भी खयाल न देकर गुरु के उपदेश से उत्पक्त हुए गांह वैराग्य से सर्वसंग परित्याग कर दिया । वह मैं आज आपके दिए हुए देश यो नगरी की कैसे इच्छा कर सकता हूं । राजा ने कहा--'तो और इन्ह कार्य फरमाइये; जिससे मैं आपकी इन्ह सेवा कर सक्तुँ।' राजा और आचार्य इन दोनों का सम्बाद सुनकर परम उत्कंठित हुए सेठ रामदेव ने कहा, 'कुपानाथ ! भाप गुरु महाराज को विजय-पत्र भेंट करने की कृपा करें ।' राजा ने कहा-- 'ब्राज तो समय बहुत हो गया है, हमारे हाथ में अवकाश भी नहीं है। किन्तु मैं अपने महस्तवादे से दो दिन के बाद अजमेर आऊँगा, वहाँ पर अवश्य ही जय-एश्र अर्थम कर दूंगा।' सेठ रामदेव ने कहा—'जैसी आपकी आज्ञा, परन्तु मेरी एक प्रार्थना है कि बढ़े समारोह से हमारे गुरु का अजमेर में प्रवेश हो। ऐसी आज्ञा फरमा दीजिए।' राजा ने प्रधान मंत्री कैमास को कहा—'मंडलेश्वर!' नगर सजाकर बढ़े ठाठ-बाट और शान-शौकत के साथ सेठ रामदेव के गुरु का नगर प्रवेश करवा देना और इनके उपाश्रय में पहुंचा देना।'

४२. इसके बाद आचार्यश्री बहां से उठकर मंत्रीश्वर कैमास आदि राजकीय प्रधान-पुरुषों से वार्तालाय करते हुए नगर की ओर चले। उनके पीछे-पीछे राजपूर्तों की घुड़सवार पलटन चल रही थी। उस समय महाराज अपने कानों से अपनी मघुर कीर्ति सुन रहे थे। चारों ओर अनेक लोगों द्वारा की हुई 'जय हो-विरंजीव हो' आदि का घोष ग्रहण कर रहे थे। यद्यपि सिद्धान्तानुसार जैनसुनियों को छत्र धारण नहीं करना चाहिये, परन्तु जैन धम के उद्योत एवं प्रभावना के लिये वे महाराज पृथ्वीराज द्वारा दिए गये मेघाडम्बर नाम के छत्र को धारण किये हुए थे।

नगर में स्थान—स्थान पर रक्ष उछाला जा रहा था। श्रावक लोग उस खुशी के अवसर पर गरीब लोगों को दान देते थे। सुन्द्रियाँ नृत्य करती थीं, मनोहर गाने गाये जाते थे। माँट लोग गौतम गखघर आदि प्रधान—प्रधान पूर्वजों के गुख वर्णन के साथ विरुद्दावली पढ़ रहे थे। महाराज पृथ्वीराज की सभा में इन आचार्यश्री ने पद्मप्रभाचार्य को जीत लिया, इस अर्थ को लेकर तत्काल बनाई हुई चौपाइयां पढ़ी जा रही थीं। जगह—जगह शंख आदि पाँचों प्रकार के बाजे बज रहे थे। उस समय राजाज्ञा से अबंकृत अजमेर शहर में पहुँव कर क्रमशः चैत्यवंदन करके महाराज पौषपशाला में पहुँचे।

प्रश्. दो दिन के बाद अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिये दलवल सहित राजा पृथ्वीराज अजमेर अपने महलों में आये। वहां से जय-पत्र को हाथों के हीदे में रख कर नगर के बीचों-बीच होकर पीषध्याला में आये और श्रीपूज्यजी के हाथों में जयपत्र अपित किया। बदले में श्रीपूज्यजी ने आशीर्जाद दिया और श्रावक लोगों ने नजरें देकर राजा साहच का स्त्रागत किया। इस महोत्सव में सेठ रामदेव ने अपने वर से सोलह हजार रुपये खर्च किये थे। इसके बाद आचार्य महाराज अजमेर से बिहार करके वि० सं० १२४० में विक्रम पुर आये, वहाँ पर अपने साथ के १४ म्रुनियों सहित श्रीपूज्यजी ने छः मास तक गिया योग तप किया। वहाँ से चलकर वि० सं० १२४१ में क लो दी आकर जिखानाग, अजित, पचदेव, गखदेव, यसचन्द्र और धर्मश्री, धर्मदेवी नाम के साधु साध्वयों को दीचा दी। वहीं पर वि० सं० १२४२ माघ ग्रुद्ध पूर्णिमा के दिन पं० श्रीजनमतोपाच्यायजी का स्वर्गवास हुआ। इसके बाद वि० सं० १२४२ में खेना नगर में महाराज ने चातुर्गात किया, वहाँ से मामाजुनाय विवाद हुये पुनः अजमेर की खोर पथार गये। वि० सं० १२४४ में आ श्री ह ल पाट या नगर

में स्थानीय जैन बन्धुओं की ओर से किसी निमित्त को लेकर कोई इष्ट गोष्ठी की गई थी। वहां पर बंडशाली गोत्रीय किसी आवक ने किसी वश्याय (१) अभयकुमार नाम के आवक को बार्ती-बार्तों में कहा कि, 'अभयकुमार ! तेरी सजनता, धनाढ बता और राजमान्यता से हम लोगों को क्या फायदा हुआ, जब तुने समर्थ होकर भी हमारे गुरु श्रीजिनयतिखरिजी को उज्जयन्त, शत्रुजय आदि तीथों की यात्रा भी नहीं कराई।' इस कथन को सुनकर वह मंडशाली से बोला—'आप खिन्न न होइये। ( तुम्हारे कथनाजुसार ) तीर्थ-यात्रा सम्बन्धी कार्य करवा दिया जायगा।' इस प्रकार कहकर वह नगर के अधिपति राजा भीमसिंह और उनके प्रधान मंत्री जगदेव के पात गया। प्रार्थना करके खुद राजा के हाथ से अजमेर निवासी खरतर संघ के नाम एक आज्ञापत्र लिखवा कर अपने घर आया। मंडशाली को अपने घर बुलाकर उसकी राय से खरतरगच्छ संघ के नाम पत्र लिखे गये। उस राजकीय आदेश को तथा अपनी ओर से श्रीजिनपतिखरिजी की सेवा में लिखे गये प्रार्थना—पत्र को देकर श्रीसंघ के पास अजमेर मेजा। श्रीजिनपतिखरिजी महाराज राजा के हुक्म नामे को तथा अभय-कुमार के प्रार्थना-पत्र को पढ़कर एवं अजमेरवासी श्रीसंघ की प्रार्थना को स्वीकार करके संघ के साथ वीर्थ-बन्दना के लिये चले।

४४. श्रीपुज्यजी के दो शिष्य, जिनपालगणि और धमशीलगणि, त्रिञ्चवनगिरि में यशोमद्राचार्य के पास अनेकान्तजयपताका, न्यायावतार, तर्क, साहित्य, अलंकार आदि प्रन्थों का अभ्यास
करते थे। वे दोनों अपने गुरुजी की आज्ञा पाकर त्रिञ्चवनगिरिवासी श्री संघ के साथ तथा न्याय
पढ़ने में सहायता देने वाले शीलसागर एवं सोमदेव यित को साथ लेकर तीर्थायता के लिये प्रस्थान
करने वाले श्री गुरुजी की सेवा में आ सिम्मिलत हुए और यह समाचार भी कहा कि—"आपकी
सेवा में आते हुए हम लोगों को यशोमद्राचार्य ने कहा है कि—यदि श्रीपूज्यजी की आज्ञा हो तो
में भी यात्रार्थ आकर सिम्मिलत हो जाऊँ। महाराज जब गुजरात देश में पश्चारेंगे तब में आगेआगे चल्ंगा। ताकि कोई भी प्रतिवादी महाराज के साथ शास्त्रार्थ करने की हिम्मत न कर सके।
इस प्रकार अपने गुरुओं का मान करने से मेरे भी कर्मों का संचय अवस्य ही कुछ हलका होगा।
परन्तु उन्हें साथ लाने की आपकी आज्ञा न होने से यशोभद्राचार्य को हमने आने से निषेध कर
दिया।"—इसके जवाब में श्रीपुज्यजी ने कहा—"जीसा तुम लोगों को अच्छा लगे बैसा करो। यदि
उस आचार्य को लाने की इच्छा हो, तो ले आओ। क्या अब भी वे किसी प्रकार लाये बा
सकते हैं ?" वे बोले—"हे प्रमो! वह यहां से बहुत दूर है, इसलिये अब उनका आना बढ़ा
कठिन है।"

जिस प्रकार चातुर्मास में इवारों निद्यों के प्रवाह—गंगा प्रवाह में आकर मिलते हैं, वैसे ही विक्रमपुर, उच्चा, मरुकोट, जैसलमेर, फलौदी, दिन्ही, बोगड़ और मंद्रक्युर आदि नगरी के

निवासी मध्यजनों के संग मा माकर अजमेर वाले संध में मिलने लगे। श्रीषूज्यजी अपने विद्या गुरा से, तपोगुण से, आचार्य मंत्र की शक्ति से, श्रावक लोगों की मिक से, संसार से होने वाली विरक्ति से, और बृहस्पति के समान सुयोग्य मनुष्यों के संसर्ग से स्थान स्थान पर जिनधर्म का उद्योत करते हुए श्री संघ के साथ च न्द्रा व ती नगरी पहुँचे।

४५, वहां पर संघ के मध्य में स्थित रथाहरू प्रतिमा के बन्दन के लिये पन्द्रह साधु और पांच आचार्यों के साथ पूर्शिमा गच्छ के प्रामाशिक भी अकलंकदेवस्तरिजी आये। परन्तु रथ-प्रतिमा-स्नान महोत्सव के लिये आए हुए लोगों का मेला लगा हुआ देखकर वे लीट गये और कुछ दूर जाकर एक इस के नीचे बैठ गये। जब श्रीपूज्यजी को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपनी ओर से आदमी भेजकर पूछवाया कि, 'आचार्य महानुमाव! क्या कारश हुआ कि जैत्यवंदन बिना किये ही आप वापस लीट गये।' उन्होंने जबाब दिया कि, 'यदि हमारे साथ बंदना-नमस्कार सम्बन्धी शिष्टाचार का यथावत् पालन किया जाय तो हम आ सकते हैं।' श्रीपूज्यजी ने कहलवा मेजा कि, 'आप खुशी से आइये। व्यवहार पालन में कोई भी जुटि नहीं की जायगी।' इस आश्वासन को पाकर वे आगये और छोटे-बड़े के हिसाब से जिस प्रकार बन्दना की रहम होनी चाहिये थी अदा की गई।

तत्यश्चात् श्रागन्तुक श्रकलंकदेवस्तरि ने लोगों से पूक्षा—'श्रीमान् श्राचार्यजी का श्रुम नाम क्या है ?' पास में बैठे किसी सुनि ने कहा कि, 'श्रीप्ज्यजी का नाम श्रीजिनपतिस्तरि है।' श्रकलक्क — 'श्रापका यह श्रयोग्य नाम किस कारण से रक्का गया ?' श्रीप्ज्य — 'क्रेंसे जाना कि यह नाम श्रयुक्त है ?' श्रकलक्क — 'यह तो श्रच्छी तरह से जाना जाता है कि ''जिन'' शब्द से सभी केवलियों का बोघ हाता है। उनका ''पति'' तीर्थंकर ही हो सकता है। अपने श्रापको जिनपति (तीर्थंकर) संज्ञा रखते हुए श्राप परम ईश्वर तीर्थंकरों की बड़ी भारी श्राशातना कर रहे हैं। इसलिये जिनपति-स्तरि नाम ठीक नहीं है।' श्रीप्ज्यजी ने कहा—'श्राचार्यजी! यदि विद्वान् लोग श्रामा-पीछा बहुत विचारते हैं। श्रमर ऐसा नहीं विचारें, तो उनके द्वारा जगद की बहुत कुछ हानि हो सकती है। श्रापके इस कथन को सुनकर हम ऐसा समस्तते हैं कि श्रापने केवल लोक-रंजन के लिये व्याख्यान देना सीख लिया है और ग्रंथों का श्रम्यास छोड़ दिया है। नहीं तो इस 'जिनपति' शब्द में श्रापको इस प्रकार श्रम क्यों होता ? श्रापको मालूम है कि व्याकरका शास्त्र में केवल एक तत्पुरूप समास ही नहीं है, किन्तु और मी पांच समास वर्शित किये गये हैं। जैसे कि किखा है:—

'षद् समासा बहुत्रीहिर्द्विगुद्व द्वन्स्तथाऽपरः । तत्पुरुषोऽज्ययीभावः कर्मधारय इत्यमी ॥ व्याकरता में बहुन्नीहि, द्विगु, इन्द्र, तत्युरुष, अन्ययीमाव तथा कर्मघारय यह छः समास कहे गये हैं। समास उसे कहते हैं, जिसके द्वारा अनेक पदार्थों का एक पद बनाया जाय। इसी प्रकार अर्थ की विचित्रता दिखलाने के लिये किसी एक अन्य पंडित ने भी इन समासों के नाम से एक आर्याक्षन्द की रचना की है। जैसे—

### द्विग्ररिप सद्दन्द्रोऽहं ग्रहे च मे सततमञ्चयीभावः। तत्पुरुष ! कर्म धारय येनाहं स्यां बहुवीहिः॥

[कोई पंडित किसी घनी—मानी पुरुष के पास जाकर अपनी घरेलू स्थिति का वर्णन करता हुआ आर्थिक सहायता की याचना करता हुआ कहता है कि घनाट्य पुरुष ! मेरे दो गाये हैं, मैं सपत्नीक हं, मेरे पास घर में खर्च करने के लिये कुछ भी नहीं है। आप कृपया उस कार्य को धारश करें; जिससे मेरे पास खाने के लिये बहुत से चावल हो जायँ। अभ की श्रुटि न रहें।] इस स्होक में बक्ता की चातुरी से छः प्रकार के समासों के नाम का परिचय भी दे दिया गया है।

अकलकूदेव --- 'आपके इस कथन से प्रकृत निषय में क्या सिद्ध हुआ।' श्रीपूज्य -- 'इसके कहने का अभित्राय यह है कि जो अर्थ किसी एक समास से ठीक न बैठता हो. उसकी संगति दूसरे समास से ठीक बैठ जायगी। आपने उतावले होकर कैसे कह दिया कि नाम अयुक्त है।' अकलक्रदेव-- 'अञ्खा आप ही बतलाइये कि कौन से समास से जिनपति नाम सुसंगत होता है।' श्रीपूज्य — "जिनः पतिर्यस्यासौ जिनपतिः" अर्थात् जिन है पति जिसका वह पुरुष जिनपति कहा जाता है। बतलाइये इस प्रकार बहुवीहि समास करने से कौन गुण अथवा दोष होता है ? अकलक्कदेव -- 'आचार्यजी ! बहुब्रीहि समास करने पर दोष कोई नहीं होता, बल्कि अपने आपके लिये जैनत्व सचक गुण होता है। परन्तु इस प्रकार की कष्ट कल्पना करके लोगों को क्यों चकर में डाला जाय? सीधा "जिनपत्तिस्रिर" नाम क्यों न रख लिया जाय ?' श्रीपूज्य०-जिन की व्याकरमा शास्त्र का अच्छी तरह से ज्ञान है, उनके लिये ऐसे शब्द का अर्थ लगाने में कोई कठिनाइ नहीं होती है। व्याकरण के जानकार लोग संदिग्ध एवं कठिन शब्दों का अर्थ भी मली-भाँति निकाल लेते हैं। फिर ऐसे-ऐसे साधारवा शब्दों की तो बात ही क्या !' अकलक्कदेव --'अस्तु, नाम के बारे में इम कुछ नहीं कहते, यह यों ही सही । परन्तु हम पूछते है कि सिद्धान्तों में संघ के साथ यात्रा करना साचुओं के लिये उचित बताया है क्या ? अधवा आप सिद्धान्त-विरुद्ध संघ के साथ चल पड़े।' श्रीपूज्य ०- 'उत्सत्र भाषी अन्यों को छोड़कर ऐसा कौन विद्वान होगा. जो थोड़ा-बहुत सिद्धान्त का आभय लिये विना ही किसी धर्म कार्य में प्रवर्तित होता हो। अकलहरेव - आयार्थनी ! आप वहे पृष्ठ (उदयह) हैं। सिद्धान्त-विरुद्ध कार्य करते हुए भी सिद्धान्तों

की दुहाई दे रहे हैं। भीपूज्य - 'इसका पता तो अब लग जायमा कि कीन उद्ग्रह है और कीन नहीं है।' अकलक्कदेव - 'आपही अकेलों ने सिद्धान्त देखा है, औरों ने थोड़े हो देखा है ?' श्रीपूज्य - 'यदि दूसरे मी सिद्धान्तों को देखे हुए होते, तो अवश्य ही इस प्रकार नहीं बोलते।' अकलक्कदेव - 'आचार्यजी! पंच महाज्ञतथारी साधु को तीर्थ — यात्रा में संघ के साथ ही नहीं जाना चाहिए — इत्यादि निषेषक वाक्य हम सिद्धान्तों में दिखलावें, या आप संघ के साथ जाने के सम्बन्ध में प्रमाख दिखलाइये। अक्का सिद्धान्तों को दूर रिखये आप अपने गुरुजी के वचनों को तो न भूलिये। देखिये, उन्होंने क्या कहा है: —

विहिसमहिगयसुयत्थो संविग्गो विहियसुविहियविहारो। कइयाऽहं वंदिस्सामि सामि तं थंभणयनयरे॥

[मैं विधिपूर्वक सत्रार्थ को प्राप्त करके वैराग्य के साथ विधिपूर्वक विहार किया हुआ स्त म्मन क न गर (खम्भात) में पहुँचकर श्री स्वामी पार्श्वनाथ मगवान् को वन्दना कर कहाँगा ?]

इस गाथा में वैराग्य के साथ विधिपूर्वक विहार कहा गया है। जिसका यह आशय है कि संघ में ज्ञासक्त न होकर जारम्भ-समारम्भ के बिना विहार करें। संघ के साथ में रहने से अनेक प्रकार के जारम्म-समारम्म हुए विना नहीं रह सकते । अतः साधु को तीर्थयात्रा में संघ को साथ नहीं लेना चाहिये।' श्रीपूज्य --- 'आप इस बात पर व्यर्थ ही इतना जोर क्यों लगा रहे हैं कि इम सिद्धान्तावरों को दिखला दें। अपने आपकी शक्ति का तभी प्रदर्शन करना चाहिये. जबकि सिद्धा-न्तों में न होते हुए भी किन्हीं असत्य अचरों को आप दिखला दें और यदि दिखला भी दें तो विद्वान लोग उन्हें मानेंगे नहीं । अतः आपका यह जोर लगाना व्यर्थ है । जो अवर सिद्धान्त प्रन्थों में लिखा है, आप विश्वास रिखये वे तो औरों ने भी जरूर देखे ही होंगे। उन को दिखाने के स्तिये इतना प्रयत्न करना कोई अर्थ नहीं रखता।' अकलइदेन०- 'परन्त सिद्धान्त के कथन का आश्रय लेकर ही हम संघ के साथ यात्रा में चले हैं, आएका यह कहना अक नहीं है।' श्रीपूज्य-'हां, आपका कथन युक्त है। हम यदि सिद्धान्ता जुसार किसी भी तरह आपको सन्तोष न भी कर सकें तो भी आपको चाहिये कि मत्सर को त्यागकर सावधान होकर हमारा कथन सुनें। यदि हमारी कही हुई युक्ति सिद्धान्तानुसारियी हो, तब तो उसे मानें, अन्यथा नहीं । मरे मनुष्य की ाक्टी की तरह किसी बात की पकदकर बैठ जाना प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता।' अकलक्कदेव किसी आपके इस कथन की इम मानते हैं, आप उस युक्ति का प्रतिपादन करें।' श्रीपूज्य - "आवार्य महानुमाव ! आचार्य उस पुरुष को जानना चाहिये, जिसने अनेक देश देखे हों तथा अनेक देशों की भाषायों जोनी हों, यह बात तो सिद्धान्त में है. आप मानते हैं ?' अकलक्टरेव --- 'हाँ, है।'

श्रीपूल्य • — 'कारणवश हमको छोटी उन्न में हो मानायं पद पर बैठाया गया है। इसलिये ब्यव कितियय देशों का देशाटन और भिन्न-भिन्न भाषामों से परिचय हो जाय, श्रातः इस संघ के साथ तीर्थयात्रा को चले हैं। इसे यों कहना चाहिये कि शंख और चीर युक्त, कस्त्री और कपूर से मिल गई, आपकी तरफ से किये गये आचेप का एक यह पहला उत्तर । श्रीसंघ ने हमसे बड़ी प्रार्थना की कि महाराज गुज रात में अनेक चार्वाक (नास्तिक) रहते हैं। वहीं हम लोग तीर्थयात्रा करने जा रहे हैं। यदि कोई हमारे सामने तीर्थयात्रा के निषेष के प्रमाण उपस्थित करेगा तो, हम उसे कोई भी उत्तर नहीं दे सकेंगे क्योंकि हम सिद्धान्तों के रहस्य से अनिमन्न हैं। इससे जिन-शासन की खुद्रता जानी जायगी। इसलिये आप हमारे साथ तीर्थ-वन्दन के लिये चलें। इस प्रकार संघ की अभ्यर्थना से हम आये हैं। यह दूसरा उत्तर। संघ के साथ यात्रा करने से साधुओं के नित्य-नियम में व्याघात होने की सम्भावना से सिद्धान्त-अन्थों में संघ के साथ यात्रा करने का निषेष लिखा है। इस भी मानते हैं कि यदि नित्य कर्म में बाघा पहुँचे तो संघ के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिये। इस संघ में सायं प्रातः दोनों बक्त प्रतिक्रमण, ब्रक्षचर्य पालन और एक वक्त भोजन आदि अभिग्रह धारण करके श्रावक लोग तीर्थ-वन्दन के लिये चले हैं। अब श्राप ही बतलाइये कि हमारे आवश्यक नित्य नियम में वाघा पहुँचाना कैसे सम्भव है?'

इस प्रकार की अनेक उक्तियों को सनकर प्रसन्न हुए श्री अकलक्ट्रदेवस्ररिजी बोले-- 'आचार्य महोदय ! "खरतराचार्य", शब्द को सुनने से ही हमने जान लिया था कि आप किसी प्रवल अवलम्बन के बिना इस लोकापबाद को अपने ऊपर नहीं लेते ? परन्त ऐमा सुनते हैं कि मार वा इ के लोग बड़ी बोली बोलने वाले होते हैं। आज हमने सुना कि संघ के साथ आचार्य भी आये हैं। देखें. ये आचार्य किस प्रकार बोलते हैं, इनका आचार-व्यवहार, वेष, भाषा आदि किस प्रकार के हैं। इन बातों को देखने के लिये हम लोग कीतुकवश यहां आये हैं। आपके साथ जो हमने तर्क-वितर्क किया, यह केवल शैनी जानने के लिये ही किया गया है। किथी अन्य अभिप्राय से नहीं । इस प्रसंग में इमारी और से यदि कुछ अनुचित कहा गया हो तो हमें चमा करें। श्रीपुज्य - "श्राचार्स्स् ! इष्ट-पुरुषों की गोष्ठी में कुछ का कुछ कहने में आजाता है और विवाद श्चिदने पर तो उचितानुचित का ध्यान ही नहीं रहता । इसलिये हमारो श्रोर से भी आपके प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया गया हो तो उसके लिये हम क्षमा-प्रार्थी हैं।' अकलकूदेवस्ररिजी बोले- 'आवार्यजी महाराज ! हम इस देश में सुना करते थे कि खरतरगच्छ के आवार्य बाहलाका से सम्पन हैं। यह सुनी हुई बात कहां तक सत्य है, इसका निश्चय करने के लिये हम यहां आहो थे। परन्तु आज यहां पर आपके भाषवा की रीति देखकर हमारे चित्त से संशय चला गया। इम यह जानते हैं कि प्रसिद्धि निर्मुल नहीं हुन्मा करती । मानार्यजी ! हमारे साहुओं के विदार में अतिविलम्ब दो रहा है। इसलिये इमे इन्हें विदा करते हैं।' भीपूज्य ने कहा -- 'क्या आज आप हमारे अतिथि नहीं होंगे ?' अकलक्कदेवजी बोले—'अतिथि वे ही हुआ करते हैं, जो देशान्तर में आये हों ? हम तो यहां के ही रहने बाले हैं। इसलिए आपके पाहुखे (अतिथि) कैसे हो सकते हैं ? बिल्क आप हमारे अथिति हो सकते हैं ।' श्रीपूज्यजी ने कहा—'आपका कहना सही है।' इस अकार प्रेय-पूर्ण वार्ते करके वे लोग हर्षित चिच से अपने उपाश्रय को चले गये।

४६. इसके दूसरे दिन वहाँ के आवक द्वादशावर्ग वन्दनक देने के लिये आपूज्यजी के पास आये और प्रार्थना की कि, 'भगवन्! आप हमारी वन्दना स्वीकार कर लीजिये।' श्रीपूज्य—-'वैसे तुम्हें सुख उपने वैसे करो।' यह कहकर शान्त झुद्रा भारख करके वे विराज गये। तत्पश्यात् वे आवक लोग श्री ज न व क्ष म स्र रि जी से दर्शाये हुए विधि मार्ग के अनुसार वन्दना करने लगे। हिंगत होकर श्रीपूज्यजी ने कहा—'हे महामागशाली आवकों! गुजरात में आठ पट वाली सुख-वस्त्रिका से वन्दना दी जाती है। आप लोगों ने चार पुट वाली से क्यों दी?' उन आवकों ने जवाब दिया कि—'स्वर्गीय मगवान श्री अभयदेवस्ररिजी महाराज ने हमें ऐसे ही करने की शिका दी शी।' इस प्रकार अपने पूर्वजों की वात सुनकर महाराज को अतिव हर्ष हुआ।

इस प्रकार च नद्रा व ती न ग री में दो-चार दिन विश्राम करके महाराज संघ को साथ लिये हुए कासहृद (कासिंदरा) पहुँचे। वहां पर उस समय चैत्यवन्दन के लिये संघ के साथ महाप्रामा-शिक, पौर्णमासिक गच्छावलम्बी श्रीतिलकसूरि अनेक साधु-परिवार सहित आये। परस्पर में सुख साता सम्बन्धी प्रश्न किया गया । अपने गुरु की चरण-सेवा करने से जिसकी कीर्ति चारों और फील रही थी, जिसने हीरों से जड़ी हुई सुन्दर रेशमी पोशाक पहन रक्ली है, स्वर्ण के आमरखों से अलंकत-कामदेव के समान जिसका सुन्दर श्रीर है, ऐसे गाँड वी निवासी श्री सेठ लच्मीधर श्रावक की और अंगुली निर्देश करते हुए तिलक्ष्मसदिर ने श्रीपूज्यजी से पूछा कि 'क्या आपके संघ के संघपति ये ही हैं ?' इसके उत्तर स्वरूप श्रापुज्यजी बीले- 'श्राचार्य ! श्रावक मात्र की संघपति नाम देना ठीक है ?' तिलकप्रभ०-- 'लोक में ऐसी ही भाषा बोली जाती है।' श्रीपुज्यजी उपहास पूर्वक बोले-- 'प्रामीणजन सुलम भाषा का सहारा लेकर जवाब देते हैं। इसमें कोई शास्त्रीय युक्ति दो।' तिसक्तमम - 'आप मी तो कोई प्रमाख नहीं दे रहे हैं, लोक-प्रसिद्ध मापा को केवल अपने कथन मात्र से ही खुड़वाने का आदेश देते हैं।' भीपूज्य - "वाक्य-शुद्धि जान लेने पर अध्ययनेच्छू साधु लीग बहुत से लोक-प्रसिद्ध शब्दों को छोड देते हैं। आचार्य! लीगों के साथ हमारा किसी प्रकार का मस्सर नहीं है, जिससे कि हम उनकी माना की प्रमाणमृत न मानें। परन्तु कहने का सारांश यह है कि व्रतकारी को ऐसी भाषा बोलनी चाहिये, जिसके बोजने से माननीय पुरुषों की लघुता न होती हो।' तिसक्मम॰---'इस मापा में बढ़ों की शचुता होती है ?' भीपूज्य ॰--- 'इस बात की समी कोई जानते हैं।' तिसकाम - कीते ?' श्रीकृष्य - चंत्र शब्द से साबु, साधी, भाव हे, श्राविकाओं का सहदाय

श्रद्ध किया जाता है । लिखा है-"साहुम, साहुमी म्य सावय-साविय चडिवहो संघो ।" इस चतुर्विध संघ के पति तीर्थंकर या आचार्य हुआ करते हैं।' तिलकप्रम॰—'अकेले श्रावक सप्तदाय के लिये भी संघ शब्द का प्रयोग देखा जाता है।' श्रीपूज्य - कारण में कार्य का उपचार होने से ऐसा लगता है, जैसे-"अप्टतमायुः"-अर्थात् आठ वर्ष की आयु है । "आयुर्धतम्" वी आयु बढ़ाने वाला है । यह सब ही है, परन्तु इस प्रकार सब जगह उपचार के भरोसे शब्दों का प्रयोग करने से मिध्या-दृष्टि लोगों में कहीं उपहास भी हो सकता है। "वह लच्मीधर शावक गृहस्य है।" इसके किसी इत्सित कार्य को देखकर लोग कहेंगे-जैनियों में यह सर्व प्रचान है। क्योंकि संघ का यह पति है। इसके कृत्सित कर्तव्य की ''स्थाली पुलाक'' न्याय से देखकर समभ लेना कि जैनियों के कर्तव्य कैसे हुआ करते हैं - हमारे कथन का यह सारांश निकलता है। इसलिये आचार्यजी ! भविष्य में इस उपचार के मरोसे शब्दों का प्रयोग करना छोड़ दें। हाँ, भावक के लिये संघपति शब्द का प्रयोग अन्य रीति से हो सकता है। देखिये, मैं दिखलाता हूं।' तिलकप्रभ०-- 'कैसे ?' श्रीपूज्य-- 'बहुवीहि समास का आश्रय लेने से "संघः पतिर्यस्यासी संघपतिः, आवकमात्रः" अर्थात् संघ है पति जिसका वह संघपति प्रत्येक आवक हो सकता है।' तिलकप्रम०---'मैंने जहाँ-तहाँ महद्धिक आवक के लिये संघपति शब्द का प्रयोग देखा है।' श्रीपूज्य --- 'हाँ, आन्तिवश अनेक जगह लोग ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं।' इस प्रकार अनेक तरह से बड़े विस्तार के साथ सैद्धान्तिक-यक्तियों का प्रकाशन करते हुए महाराजश्री ने भावक के लिये प्रयोग किये जाने वाले संघपति शब्द का खंडन किया । महाराज की इन युक्ति-प्रत्यक्तियों के सामने तिलकप्रमग्रहि निरुक्तर हो गये। उनको चुप हुआ देखकर सुख-जार्ता पळने के बहाने महाराज ने फिर बोल-चाल शुरू की, "साम्प्रतं यूयमत्रैव स्थाष्ण्यवः" अर्थात अब आप क्या यहाँ ही ठहरेंगे ?' तिलक्ष्माचार्य ने इंसते हुए कहा- 'आचार्य ! 'अत्र व' इस पद को कहते हुए श्रापने वाक्य-शुद्धि नाम के अध्ययन की नियुणता दशी दी। कहा है कि ''तहेव सावअणु मोइणो गिरा. भोहारिखी जा उ परोबघायखो" अर्थात् सावद्य का अनुमोदन करने वाली तथा दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाली, निश्चयात्मक वासी साधु के बोलने योग्य नहीं है। इत्यादि प्रनथ-वाक्यों से जाना जाता है कि म्रुनि एकान्त निश्चय रूप मापा न बोले । आप शास्त्राङ्गा के विरुद्ध "यहाँ ही ठहरोगे क्या ?" ऐसा निश्चयात्मक बचन बोलते हैं।' सरल प्रकृति वाले श्रीपूज्यजी बोले-'आपने बहत अच्छी बात सुरकाई । आपका अभिप्राय शायद यही है कि कहा हुआ निश्चयात्मक वचन यदि व्यर्थ चला जाय तो साधु पर मिध्या-माच्या का दोच आता है और ऐसा होने से ब्रवभंग होता है। श्सिलिये बाधु को एकान्त बचन बोलना कल्पता नहीं है। और आचार्यजी ! आपने हमारा अभिप्राय नहीं जाना, इसलिये अब इम न्यायशास्त्र की रीति से अभिमाय प्रकाशित करेंगे । तर्क पढ़ने का यही फल है कि अभिमान और क्रोध को छोड़कर जैसा-तैसा भी वाक्य हो उसका समर्थन किया जाय । चात्र "काकतासीय न्याय" से गंगा-यमुना के प्रवाहों की तरह अपनी मुलाकात मान्यवश हो गई है। इसलिये अगर क्रोध और अभिगान को ख़ौड़कर तर्करीति से इष्टगोष्ठी की जाय तो अपने समागम की सफलता है।' तिलकप्रभाचार्य ने कहा—'हाँ, आपके कथन को मैं अचरशः मानता हं।' श्रीपूज्यजी—'आचार्य ! हम पूछते हैं कि साधु निरचयात्मक बचन बिलकुल बोले ही नहीं या कभी बोल मी सकता है !' तिलकप्रम०—'साधु को एकान्त वाखी कभी नहीं बोलनी चाहिये।' श्रीपूज्य—''निरचयात्मक वचन कभी नहीं बोलना चाहिये।'' इस पद्म को यदि सें तो हमारे कथन का सरकत होता है और—

### भ्रह्यिम य कालिम्म य पच्चुप्पन्नमणागए। निस्संकिय भन्ने जंतु एवमेयं तु निहिसे॥

[ भूत मविष्यत् और वर्त्तमान काल में संशय रहित एक बात साधु को बोलनी उचित हैं !] इस सिद्धान्त-वाक्य के साथ विरोध पड़ता है। "कमी-कभी साधु निरचय-भाषा बोल सकता है।" यदि इस दसरे पक्ष की प्रहरण किया जाय तो फिर कोई उपालंभ नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमने इसके अनुसार ही निश्चयात्मक भाषा का उच्चारण किया है। श्राचार्य ! जिस नाक्य में निश्चय सूचक पद का साज्ञात निर्देश न किया गया हो, वहां पर अपनी बुद्धि से ऐसे शब्द की कल्पना कर लेनी चाहिये। "सर्वे वाक्य सावधारणम्" यह न्याय है। अर्थात् सव वाक्यों के साथ निश्चय रहा हुआ है। बिना निश्चय के कोई वाक्य नहीं होता। न मानने से कहीं भी व्यवस्था नहीं रहेगी। जैसे 'पटमानय'' अर्थात् कपड़ा लाओ। इस निश्चय अर्थ के न रहने से कपड़े की जगह और कोई चीज क्यों नहीं लानी चाहिये ? और "पटं नयेत्" इसके सुनने से कपड़े के सिवा और किसी वस्तु को ले जानी चाहिये ? और ''श्रईन देव:, सुमाधु गुरुः'' इत्यादि वाक्यों में परमपद प्राप्ति के कारण श्रईन् ही देव हैं। अईत् देव ही हैं, अदेव नहीं हैं। इसी प्रकार एक मात्र मोच-मार्ग का अभिलाषी होने से सुसाधु ही गुरु है। इन वाक्यों को सावधारण माने बिना उपयुक्त पदों में व्यवस्था नहीं हो सफेगी । इसी प्रकार सिद्धान्त प्रथों के नाक्य भी सावधारण होने से ही मनोहर हैं: अन्यथा नहीं । यथा "धम्मो मंगलग्नुक्टिं" इत्यादि वाक्यों से यह निश्चय होता है कि धर्म ही सर्वोत्कृष्ट मंगल रूप है । वर्म उत्कृष्ट ही मंगल है, न की दही-द्व आदि । यह सब ने बहा-'श्रयोगव्यवन्हेदपरिहार, अन्ययोगव्यवन्हेद सनकर तिलक्ष्यमस्रि अत्यन्तायोगन्यवच्छेद के लिये ही बुद्धिमान लोग एवकार का प्रयोग करते हैं। और आपके कहे हुये "साम्प्रतं युवनत्रीय स्थाप्यवः" अर्थात् अव आप यहाँ ही ठहरेंगे । इस वाक्य में प्रयुक्त एनकार शब्द से उपयुक्ति तीनों में से किसका व्यवच्छेद किया गया है। यदि आप कहेंगे कि यहां अयोग-व्यवच्छेद है, सी ठीक नहीं; क्योंकि विशेषय से आगे कहा हुआ एवकार अयोग-व्यवच्छेद के लिए समर्थ हुआ करता है। और यहां निशेषक का ही अमाव है। यहां अन्ययोगव्यवच्छेद

के लिये यदि एवकार को माना जाय तो भी ठीक नहीं । क्योंकि हम लोग हवा की तरह सदैव उच्चत विहारी रहते हैं। अतः हमारे लिये स्थानान्तर—योग का निवेध अश्वक्य है। और यदि कहें कि अत्यन्तायोग्ड्यवच्छेद के लिये एवकार है सो भी युक्ति—युक्त नहीं। क्योंकि क्रिया के साथ पढ़ा हुआ एव शब्द ही अत्यन्तायोग निवारण में समर्थ है, किन्तु केवल नहीं। यहां क्रिया का सर्वथा अभाव है; इसलिये विचार मर्यादा की कसौटी पर कसने से यह आपका शब्द अयोग्य ठहरता है।

तिलकप्रभद्धरि की भ्रोर से कहे गये निष्कर्ष को सुनकर श्रीपूज्यजी ने जरा आवेश में तेजी से कहा--'हां, आपके कथनानुसार हमारा यह "एव" शब्द अधुक्त हो सकता है, यदि हम इसका किसी प्रकार तमर्थन न कर सकें तो । इसके समर्थन के लिये पहले हमने अनेकों युक्तियां दशीयी थीं। अब फिर हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिये बहुत-सी अभितयें दिखलायेंगे। देखिये-वर्ष्णनीय वस्त में सन्देह अथवा विरोध उपस्थित होने से उसे हटाने के लिये विचन्नग लोग अवधारश अर्थ वाले एवकार शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कई लोग अपने युक्ति वल से मात्मा के मस्तित्व का समर्थन करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग युक्तियों द्वारा ब्रात्मा की सत्ता का का खंडन करते हैं। और आत्मा से साझात्कार अन्य घट-पटादि पदार्थों की तरह किसी को होता नहीं । इसलिये आत्मा है या नहीं, इस संशय में पड़े हुए शिष्य के प्रति तथा जिसके साथ किसी दसरी चीज का स्थिर सम्बन्ध न बताया जा सके: ऐसी वस्त आकाश-कमल की तरह कोई चीज हो नहीं है । सुख-दु:खादिक के साथ आत्मा का सम्बन्ध है या नहीं ? इस सम्बन्ध में एकान्त निश्चय देना कठिन है। क्योंकि आत्मा के साथ सुख-दु:खादिक का भेद या अभेद सिद्ध करने के लिये हेत नहीं मिलता । यदि अभेद कहा जाय तो आत्मा द्वारा होने वाली सुख-दु:ख-दायिनी कियाओं में विरोध आता है। क्योंकि नित्य सुख-दु:खादि के साथ अभिक रूप आत्मा में किया का होना असम्भव है। यदि सुख-दुःख आदि के माथ आत्मा का भेद मानें तो भी ठीक नहीं घटता । क्योंकि विद्वान लोग बीजाइ रादि कम से होने वाले भिन्न पदार्थी का समवाय सम्बन्ध (नित्य सम्बन्ध) नहीं मानते । परन्तु वास्तव में भारमा के साथ सुख-दुखादिकों का नित्य सम्बन्ध है । इस विरोधात्मक असमंजस में खिल-मनस्क शिष्य के प्रति आत्मा सम्बन्धी निर्चय कराने के लिये गुरु को निरचयात्मक बाक्य बोजना पढ़ता है---''अस्ति एव आत्मा"-अर्थात् आत्मा अवस्य है। क्योंकि प्रत्येक प्रांखी में जो चैतन्य और शान देखा जाता है, यह आत्मा के विना हो नहीं सकता । किसी स्थान पर प्रयोग किया हुआ अवधारण रूप 'एव' शब्द चाहे जिस किसी चीज का निराक्राण करता हो. किन्तु हमारे से प्रयुक्त यह 'एव' शब्द अयोग-मन्ध्योग-मत्यवाग तीनों हा ही निराकरसा (व्यवच्छेद) करता है।

'साम्प्रतं यूयमत्रैय स्थान्तावः' अर्थात् अव आप यहाँ ही ठहरेंगे। इस वाक्य में कहे गये सप्तम्य-नत एतत् शब्द से निष्पन्न 'अत्र' पद से मासकन्यादि योग्य इतर चेत्रों से इस चेत्र का इख व्यवच्छेद होता है या नहीं? यदि नहीं होता है तब तो इस पद का प्रयोग ही व्यर्थ है और यदि होता है तो 'अत्र' पद विशेषसा है और प्रकरसावश नगर विशेष्य होता है। विशेषसा के आगे कहा हुआ 'एव' शब्द वर्षमान काल के लिहान से इस नगर के साथ आपको अयोग सुतरां सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अत्यन्तायोग भी समक लीजिये। इसी अमित्राय से हमने उक्त वाक्य में 'साम्प्रतम्' पद का प्रयोग किया है। इन युक्तियों से हमारे कथित वाक्यों में 'एवकार' का प्रयोग सर्वथा युक्तियुक्त है।

हाँ, एक बात और है कामचार-यथेच्छा विचरने वाले गुरु आदि के विषय में यदि एव शब्द का कहीं प्रयोग किया जाय तो व्याकरण के नियम के अनुसार पूर्व अवर्ण का लोप होता है। जैसे "हे गुरो! इहेव तिष्ठ, अन्यत्रेव वा तिष्ठ" अर्थात् हे गुरुजी! यहाँ ठहरो, अन्यत्र ठहरो, जैसी आपकी हच्छा हो बैसा करो। गुरु आदि के सिवा अन्य लोगों के प्रति, "इहेव तिष्ठ, मा यासी: क्वापि" अर्थात् यहाँ ही ठहरो, अन्य जगह कहीं भी मत जाओ! ऐसा आज्ञा द्योतक वाक्य कहा जाता है। इन दोनों वाक्यों में एक जगह अवर्ण का लोप हुआ है और दूसरी जगह नहीं हुआ है, इस रहस्य को व्याकरण-शास्त्र के जानकार अच्छी तरह से समक सकेंगे।

पुनः श्रीप्ज्यजी ने हँसकर कहा—'हमारे वाक्य में आने वाले ''अत्रैव'' नियोग सचक पद से तो प्रतीत होता है कि आप हमारे ही नियोग से इतने बड़े परिवार के साथ यहां ठहरे हुए हैं।' तिलक-प्रभाचार्य ने कहा—'हम यहां आपके नियोग से नहीं ठहरे हैं, फिर भी आपने नियोगसचक पद का प्रयोग किया है। इसलिए आपका 'अत्रैव' शब्द अपशब्द है।' उत्तर में श्रीप्ज्यजी ने कहा—'प्रयोगों के अर्थ को विना जाने ही अपशब्द कहना उचित नहीं है।' तिलकप्रभा०—'आपके कथन-मात्र से ही मेरे में अञ्चलता का आरोप नहीं हो सकता।' श्रीप्ज्यजी बोले—'यह बात यों ही है।' तिलकप्रभाचार्य ने कहा—'तो फिर आप वतलाइये, आपका यह 'एव' शब्द किस अर्थ में है।' श्रीप्ज्यजी बोले—'वैसे तो 'एव' शब्द के अनेक अर्थ हैं, परन्तु पहले हम इसको एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ वतलाते हैं। आप जरा सावधान होकर सुनिये, जैसे ''वचनमेव वचनमात्रम्'' इत्यादि प्रयोग में स्वार्थ में ही 'एव' शब्द प्रयुक्त है। इसी प्रकार हमारे वाक्य में मी समस्तिये। अब दूसरा अर्थ सुनिये, जहां तहां संमावना अर्थ में 'अपि' शब्द का प्रयोग किया हुआ देखा जाता है, वैसे ही यह 'एव' शब्द भी संमावना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे हिरमद्रस्वरि के वाक्यों में ''वपुरेव तवाचप्टे मगवन ! वीतरागताम्। ''अर्थात् मगवन ! आपका शरीर ही वीतरागता का परिचय दे रहा है। और भी—

यत्र तत्रेव गत्वाहं भरिष्ये स्वोद्रं बुधाः। मां विना यूयमत्रेव भविष्यथ तुखोपमाः॥ [ हे पंडितों ! में जहां कहीं जाकर अपना पेट भर लूँगा । परन्तु आप सोग मेरे विना रख कुण्य समये जाओं । ] इसी प्रकार एक्कार में आप किसी प्रकार अर्थ-सम्बन्धी आपि खड़ी नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त प्रश्न करते समय प्रश्नकर्ता सावधारण वाक्य वोले या निरवधारण वाक्य वोले, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है । उसके बचन में कोई ऊहापोह नहीं किया जाता, यह सौकिक मर्यादा है । प्रश्नकर्ता अनजान है इसलिये पूछता है । हाँ, वही मजुष्य परिचय प्राप्त करने के बाद यदि अन्य समय में सावधारण (निश्चयात्मक) वचन वोले, तो उसके वचन में शक्ति अर दोष दश्नि की कोशिश करनी चाहिये । ऐसा करने से समालोचक की बड़ी शोमा होगी । परन्तु इस शिष्टजनों की रीति को भूल कर आपने अपनी पंडिताई का उत्कर्ष दिखाने के लिये प्रयत्न किया है । इस बात को हम मली मांति समक्त गये ।'

इस प्रकार श्रीजनपतिस्रिती के सुख से 'एवकार' शब्द के विषय में सैंकड़ों उत्तर सुनकर सुग्राही तिलक्षप्रमाचार्यजी प्रसुदित मन से कहने लगे— 'श्राचार्यजी! श्राप समस्त गुजरात में सिंह की तरह निहर होकर विषरें। आपके सम्मुख प्रतिमञ्ज रूप से कोई नहीं ठहर सकेगा। मैंने आपके प्रमाव को अब्बी तरह से जान लिया है।' इस शुभ वचन को सुनकर महाराज के पास में बैठे हुए एक सुनि ने अपने कपड़े की खूँट में शकुन ग्रन्थी वांधी। श्रापने या अपने प्यारे के सम्बन्ध में कोई शुभ सम्बाद सुनकर कपड़े में गाँठ लगाने की प्रधा अब भी मारवाइ में प्रचलित है।

इस पंडितगोष्ठी से तिलकप्रभद्धिर को अभूतपूर्व आनन्द हुआ। अतएव श्रीपूज्यजी की अधिकाधिक प्रशंसा करते हुये वे अपने उपाश्रय को चले गये।

४७. इसके बाद संघ वहां से चलकर आशा पश्ली पहुंचा। वहां पर सेट खेमंघर साधु वेष में स्थित अपने पुत्र प्रद्युमाचार्य को बन्दना करने के लिये वादी देवाचार्य की पीषधशाला में गये। बन्दना व्यवहार के बाद प्रद्युमाचार्य ने कुशलवार्चा के बहाने सेट के साथ वार्तालाप करते हुये कहा—'सेटजी! बादलव्धि द्वारा जगत्त्रय विख्यात श्रीदेवाचार्य प्रदर्शित, पितृपरम्परागत मार्ग की खोड़कर आप कुमार्ग में लग गये; इसका क्या कारख हैं ?' उत्तर में सेट चेमंघर ने कहा—'में आपको मस्तक से बन्दन करता हुआ निवेदन करता हूं कि मैंने जो अपनी ओर से किया वह अच्छा किया है। खरतर गच्छा में सब विद्याओं के पारंगत सिद्धान्तानुयायी श्रीजिनपत्तिहारिजी को मैंने अपना गुरु माना है, यह कोई दुरी बात नहीं है।' जरा गुस्से में आकर प्रद्युमाचार्य ने कहा—'मारवाड़ के रूखे मुक्क में जह लोगों को पाकर आपके गुरु सर्वन्न वन बैटे हैं सो ठीक है; जहां और कुछ नहीं होता, वहाँ अरयुड को भी इस मान लिया जाता है। लेकिन हमारा मन तो इस बात को सोचकर दुःख पाता है कि परम गुरु शीदेवदार के बचनामृत से पूर्व आप लोगों की कर्यापुटी रूप नहर से सीचे गये हृदयक्षेत्र में जो विवेकांकर पैदा हुआ था, उस पर जिनमक्चन के विरुद्ध प्रक्षित्र

करने में प्रत्रीख भूतें लोगों के उपदेश का पाला पड़ गया, यह महान् अनर्थ हुआ। खैर 'बीती ताहि विसारिये' के अनुसार अब भी आप इमसे मिल लिये यह अच्छा ही हुआ।' सैठ देमंचर ने कहा-'आचार्य! हमारे गुरु मारवाड को छोड़कर इस समय गुजरात में आपके पास नगारे के चौंसे के साथ मा पहुँचे हैं। यदि माप उनके सम्मुख हों तो भाषको उनकी असलियत का पता लग बाय।' नकली हँसी हँसते हुये प्रदाकाचार्य ने कहा, 'सेठ शास्त्रार्थ में अपनी प्ररूपका को स्थिर करने के लिये आप अपने गुरु को शीज तैयार करें, हम तैयार हैं।' अपने पुत्र प्रदाकाचार्य की महाराज से प्रतिबोध मिल जाय तो अञ्झा है, इस अमिप्राय से महाराज के पास आकर सेठ धेमंघर कहने लगा--- 'महाराज ! आप मेरे पुत्र प्रद्यु झनाचार्य की आयतन-अनायतन सम्बन्धी विषय की समभाकर अपना शिष्य बनालें । मैं अभी पौषधशाला में उसकी वन्दना करने के लिये गया था, वह इस विषय में परामर्श करने के लिये तैयार-सा दीस्वता है।' सुनकर पूज्यजी ने कहा-'सेठ ! बहुत अच्छा, ऐसा करने को इम तैयार हैं।' इस शास्त्रार्थ की तैयारी को देखकर मंडशाली गोत्रीय संभव. वाहित्र गोत्रीय उद्धरण ब्यादि संघ के प्रधान प्रक्षों ने परस्पर में सलाह करके महाराज से कहा--'महाराज ! जिस प्रयोजन को लेकर आये हैं, पहले उसे करना चाहिये और बाद-विवाद आदि पश्चात करने योग्य है।' सेठ चेमंघर ने भी इसे ठीक समस्ता। श्रीपूज्यजी ने कहा -- 'जैसा आप लोग उचित समसें. इम वैसा करने को तैयार हैं।' चेमंबर सेठ ने प्रद्युक्ताचार्य के पास जाकर कह दिया, 'आचार्य ! इस समय सारा संघ उत्कंठावश तीर्थ-वन्दना के लिये उतावला है; अतः जाने की जल्दी है। लीटते समय हमारे आचार्यश्री आपके साथ आयतन-अनायतन सम्बन्धी विचार अवश्य करेंगे।' प्रद्य साचार्य ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि, 'देखो, लीटती वक्त इस स्थान से बचकर मत निकल जाना ।'

वहाँ से प्रस्थान करके सारा संघ स्तम्मनक (खम्भात) उज यन्त (गिरिनार) आदि तीर्थों में जाकर ठहरा, वहां पर महाद्रव्यस्तव एवं महामावस्तव से तीर्थ-वन्दना तथा पूजा की गई। इससे आगे मार्ग को गढ़बढ़ी के कारख संघ शत्रुं जय तीर्थ में नहीं जा सका।

प्रद. जब संघ लीटकर आने लगा, तब संघ के कई एक मनुष्य कौतुकवश संघ के पहुँचने के पहले ही आ साप क्ली नगरी में आ पहुँचे। वहां पर श्रीपृष्यजी के अनन्य-भक्त लोग किसी एक स्थानीय बनिये की दुकान पर बैठ गये। उन लोगों से दुकानदार बनिये ने पूछा, 'संघ के साथ कोई आचार्य भी हैं!' उन लोगों ने कहा—'हां हैं।' पुनः दुकानदार कहने लगा, 'हां घरा-मंडल पर आचार्य अनेक हैं, परन्तु भरत चेत्र में प्रधु साचार्य के समान तो कोई नहीं है।' इस बात को सुनकर उन लोगों को बड़ी हँसी आई और वे बोले कि, 'सेठजी! यह आपने बहुत संच कहा। मालूम होता है, आपके समान भी संसार में कोई नहीं है। आचार्य के समान तो मला

होता ही कहां से । हाँ, इस बात को हम भी मानते हैं कि जो प्रयुद्धाचार्य से गुर्खों में अधिक हैं, वे भक्ता प्रयुद्धाचार्य के समान कैसे हो सकते हैं।'

जब आ शाप श्ली वासियों को खनना मिली कि श्रीसंघ नगर के समीप पहुँच गया, तब अभय-दंड नाम के नगर कोतवाल के तत्त्वावधान में स्थानीय लोगों का एक बढ़ा समुदाय संघ को लिवा लाने के लिये संमुख पहुँचा। बढ़े समारोह के साथ नगर—श्रवेश कराकर संघ को योग्य—योग्य स्थानों में ठहराया गया। श्रीपूज्यजी को स्वच्छ मुन्दर स्थान रहने के लिये दिया गया। वहां आचार्यश्री अपने मृनि मंडल के साथ ठहरे।

सेठ खेमंधर श्रीपूज्यजी की आज्ञा लेकर प्रद्युमानार्य को वन्दना करने के लिये उपाश्रय में गया। आचार्य ने सेठजी से तीर्थ-वन्दन सम्बन्धी बातें पूछीं और उनके प्रति आदर दर्शाया और पूर्व प्रतिक्षा को याद दिलाते हुए कहा कि, 'सेठजी आप अपना वचन भूल गये।' उत्तर में चेमंघर ने कहा—'में भला उस बात को कैसे भूल सकता हूं। उस प्रयोजन से तो यहां आना ही हुआ है।' प्रद्युमानार्य ने अपने मन में सोचा कि, 'इस अवसर से हमें लाभ उठाना चाहिये। संघ में हमारे कई एक सांसारिक बन्धु आये हुये हैं, शास्त्रार्थ के बहाने उन सब को हम प्रतिवोध दे सकेंगे।' मनमें इस प्रकार निरचय करके ने सेठ चेमंघर से कहने लगे—'सेठजी! तो अब जिलम्ब किस बात का है ?' सेठ ने कहा—'उठिये, अभी चिलये; देरी का क्या काम ?' इस प्रकार सेठ चेमंघर के साथ प्रद्युमान्वार्य श्रीजनपतिस्वरिजी के पास आया। साधु संप्रदाय के नियमानुसार बड़े—छोटे के हिसाब से दोनों और से बन्दनानुवंदन का व्यवहार प्रदर्शित किया गयः।

तत्परचात् श्रीप्उयजी ने प्रद्युमाचार्य से पूछा कि—'श्रापने कौन-कौनसं प्रन्थ देखे हैं ?'
नई उम्र में स्वभावतः पैदा होने वाले श्रहंकार के अधीन होकर प्रद्युमाचार्य वोला कि—'वर्तमान काल में वर्तमान सभी प्रन्थ हमने देखे हैं।' इस अहंकार भरे वाक्य को सुनकर भी श्रीपूल्यजी ने विचारा कि, 'यदि हम इसके वाक्यों में पहले ही पहले जुकताचीनी करेंगे तो, यह श्राकुल-व्याकुल होकर कुछ का कुछ वोलने लग जायगा। ऐसा होने से इसके शास्त्रीय ज्ञान का स्वरूप नहीं जाना जायगा। श्रतः श्रीपुल्यजी ने कहा—'श्राप अपने श्रम्यस्त शास्त्रों का नाम तो बतलाइये?' उसने कहा, 'हम व्याकरण श्रादि लच्छ शास्त्र, माधकाव्य श्रादि महाकाव्य, कादम्बरी श्रादि कछा, महाकवि मुरारी प्रशीत नाटकादि, जयदेवस्तर रचित छन्दःशास्त्र, कन्दली, किरखावली, श्रमयदेवीय न्याय श्रादि तर्क, काव्यप्रकाशादि श्रलङ्कार श्रीर सभी सिद्धान्त ग्रन्थ हमंने श्रातुप्रिक देखे हैं।'

श्रीपूज्यजी मन ही मन कहने लगे--'इसने तो ख्व गाल वजाये। इसका शास्त्रीय झान इतना है कि नहीं ? जरा जांच तो करें।' श्रीपूज्यजी ने पूछा--'श्राचार्य! लख्ख का क्या स्वस्य है और कितने भेद हैं।' प्रद्युक्ताचार्य काञ्यप्रकाश के अनुसार लच्च के स्वरूप और भेदों का विवेचन करने लगा। तब श्रीपुज्यजी ने विचारा कि यदि हम बीच में ही इसे रोकें—टोकेंगे, तो यह इसी पर अब जायगा। आयतन—अनायतन विषयक चर्चा नहीं हो सकेगी। इसलिये इसे बेरोक—टोक बोलने दिया जाय; जिससे यह अहंकार की चरम सीमा तक पहुंच जाय। इसलिए श्रीपुज्यजी ने ऐसा कोई वचन नहीं कहा, जिससे उसका मन म्लान हो।

प्रदासाचार्य ने काफी देर तक अपनी गल-गर्जना करके श्रीपूज्यजी से प्रश्न किया कि, 'श्राचार्य ! श्रनायतन किस सिद्धान्त-ग्रन्थ में कहा है ? आप व्यर्थ ही मोले-भाले लोगों की इस प्रकार बहका रहे हैं।' श्रीपूज्यजी ने जवाब दिया, 'दशवैकालिक, त्रोघनिर्मुक्ति, पंचकल्प, व्यवहार आदि सिद्धान्त प्रन्थों में अनायतन विषयक विवेचन ठीक तौर से किया गया है।' प्रद्य आचार्य बोले कि, 'भगवन् ! गाढ़ अभ्यास के कारण सम्पूर्ण भोधनियु कि मुक्ते अपने नाम की तरह अनुभूत है। में दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें अनायतन सम्बन्धी कोई चर्चा नहीं है।' जवाब में श्रीपूज्य जी ने कहा, 'आचार्य ! दूर रहने दीजिये अन्य सिद्धान्तों को, यदि इम किसी तरह 'ओधनियंक्ति' से आपको यह सिद्ध करादें कि देवगृह और जिनप्रतिमा आयतन नहीं है, तब तो आप हमारी जीत हुई मानोगे ?' उत्तर में उन्होंने कहा, 'हां, यह बात हमें मंजूर है। परन्तु आज तो देर बहुत हो गई है. वार्तालाप का समय कल प्रातःकाल का निश्चित रखिये। श्रीपुज्यजी ने कहा-'क्या हर्ज हैं, ऐसा सही।' प्रदासाचार्य देमंधर को साथ लेकर अपनी पौषधशाला में चले गये। वहां पर सेठ रासल के पिता सेठ घर ग्रेश्वर ने जिनपतिस्तरिजी के पैर में फोड़े पर बँधी हुई पाटी को लच्य कर व्यक्त वचन कहा कि, 'आपके गुरुजी के पैर में बँधे हुए चीरकटक का प्रमाख कल सुबह मालूम होगा।' इन बात को सुनकर क्रोधवश लाल नेत्र होकर सेठ चेमंघर ने कहा, 'रे लम्पट ! समाज में प्रतिष्ठित बने बैठे तुभ जैसे से तो श्रीपूज्य के पैर में बँधे हुए चीरकटक की कहीं श्रधिक इसत है।

इस तू-तू मैं-मैं को शान्त करते हुए प्रद्युमाचार्य ने कहा-'तुच्छ कारण को लेकर आप लोगों का कलह करना अच्छा नहीं है। प्रातःकाल सबके लिये अच्छा होगा और सभी के मान-प्रमाण जाने जायंगे।' बंदना करके इसके बाद चेमंधर सेठ श्रीपूज्यजी के पास आ गया। वहाँ पर--

यदपसरित मेषः कारणं तत् प्रहर्तुं, मृगपितरिप कोपात् संकुचत्युत्पतिष्णुः । हृदयनिहितवैरा गूढमन्त्रोपचाराः, किमिप विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥

[ जिसके इदय-मंदिर में विद्वेशामि धवक रही हो, जिनकी गुप्त मंत्रवा दुईंय हो, ऐसे बुद्धिमान लोग मी अनुकूल समय की प्रतीदा में किसी शत्रुओं से किये जाने वाले दुर्व्यवहार की मी चुपचाप सह लेते हैं। लड़ाई में मेड़े का पीछे की ओर हटना हार का चिन्ह नहीं है, किन्तु जोर से टकर देने के लिये है। सिंह का सिकुड़ना-कमजोरी एवं मीरूता का चिन्ह नहीं है, किन्तु वह अपने शिकार पर ऊँची छलांग मारने के लिये सिकुड़ता है।]

घीर पुरुषों की भी यही नीति है। वे प्रथम ही प्रथम दुश्मन के साथ नम्रता से पेश आयेंगे। बाद में अपने पराक्रम का परिचय देगें। प्रद्युष्टाचार्य के साथ चर्चा की प्रारम्भ करते हुए, श्री-पूज्यजी ने भी इसी आदर्श की अपनाया था। परन्तु स्थूल बुद्धि के आवक लोग श्रीपूज्यजी के इस श्रमिप्राय को न जानते हुए कहने लगे, 'महाराज ! प्रद्युसाचार्य ने अपने गाल फुला-फुलाकर बहुत इन्छ कहा और उसके विरुद्ध आप इन्छ भी नहीं वीले, यह कहां तक उचित है। जरा आप ही सोचें।' इसके उत्तर में महाराज कहने लगे, 'श्रावक लोगों ! शान्त रहो, धैर्य धारण करो, उतावले मत बनों । कहावत है "एक ही सपने में रात खत्म नहीं हुआ करती है ।" इधर ये बातें हो रही थीं, उधर प्रवृक्षाचार्य की तरफ का हाल सुनिये—प्रवृक्षाचार्य ने शास्त्रार्थ का रग्य-निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया, परन्तु अब मानहानि का भय हुआ। प्रयुक्ताचार्य ने अपने पन्न के पंडितों को साथ लेकर 'स्रोधनिर्धक्ति' सौर उसके व्याख्या ग्रन्थों को देख देने के लिये रातों-रात दीपक जलाया. परन्तु घोर परिश्रम करने पर भी 'श्रनायतन के स्वरूप' को बतलाने वाला स्थल-प्रकरण उन्हें नहीं मिला। बडी निराशा हुई। श्राखिर उपायान्तर न देखकर पूछने के लिये श्रीपूज्यजी के पास अपने आदमी को मेजा। श्रीपूज्यजी ने उनके प्रश्न के अनुसार स्थल बतला दिया । बताये हुए उद्देश के अनुसार अनायतन सम्बन्धी प्रसंग मिल गया । उस प्रकरण की व्याख्या श्रीर गाथाश्रों के मावार्थ को हृदयङ्गम करके प्रद्य माचार्य शास्त्रार्थ के लिये उद्यत हो गये। प्रातःकाल होते ही हजारों नागरिक लोगों के साथ, अभयदंड नामक शहर कोतवाल की देख रेख में दर-दर से बुलाये हुये अनेक आचार्यों को लिए हुए प्रद्युमाचार्य श्रीपूज्यजी के निवास स्थान पर पहुंचे । श्रीपूज्यजी उस समय मकान के ऊपरी भाग में थे । ये लोग वन्दनादि शिष्टाचार का परिपालन बिना किये हुए मकान के नीचे भाग में ही जाकर बैठ गये। श्रीजिनपतिस्वरिजी भी इनके आगमन की सचना मिलने पर अपने परिवार के साथ नीचे आये। महाराज की वैयावच (सेवा) करने वाले जिनागरगिं ने उन लोगों की कपटकिया देखकर कहा, 'मगवन् ! आपका आसन कहाँ विकार ? तीन तरफ का हिस्सा इन लोगों ने रोक लिया है।' श्रीपूज्यजी ने कहा-'यदि और कोई बैठने के योग्य जगह नहीं है तो यहीं विद्या दो।' शिष्य ने कहा- 'महाराज! यहां बैठने से योगिनी सन्ध्रख पदती है।' श्रीपूज्यजी ने कहा-'श्रीजिनद्चसरिजी महाराज सब मला करेंगे।' ऐसा कहकर महाराज उसी स्थान पर विरोज गये।

उस समय मरी सभा में सेठ चेमंघर, और वाहित्र गोत्रीय उद्धरख आदि ने खड़े हो, हाथ जोड़कर आचार्यजी से विनती की कि, 'यह बड़े-बड़े आचार्यों का सम्मेलन आज अनेक दिनों में हमें देखने को मिला है, इसलिये यदि आप लोग संस्कृत माषा में बोलें तो, हमारे कानों को बड़ा सुहावना लगेगा।' श्रीपृज्यजी ने कहा—'हाँ, इसमें क्या बुरा है ? परन्तु यह बात आप प्रधु झाचार्य से भी स्वीकार करवा लें।' श्रावकों ने प्रधु झाचार्य से प्रार्थना की—'भगवन ! सुनते हैं कि देवता लोग परस्पर में सदैव संस्कृत माषा ही बोलते हैं। परन्तु देवदर्शन हमें दुर्लम हैं और संस्कृत सुनने का हम लोगों को बड़ा चाव है। इसलिये आप लोग हमारे ऊपर परम अनुग्रह करके संस्कृत माषा बोलेंगे तो हमारी देवदर्शने ज्झा पूर्ण हो जायगी। वैसे भी आप दोनों आवार्यों ने अपनो सुन्दरा-कृति से देवताओं को मात कर दिया है।' इंसकर प्रधु झाचार्य ने कहा—'श्रावक लोगों! आप लोग संस्कृत माषा समक्त जायेंगे?' वे बोले—'हाँ, महाराज! आपका कहना यक्त ही है। मार वाड़ में पैदा होने वाले हतना भी नहीं जानते कि बेर की गोलाई ऊपर है, नीचे हैं या बाँई और है। महाराज! कहाँ श्रीपुज्यजी, कहाँ आप और कहाँ हम लोग। आज यह आप लोगों का शुम संयोग हमारे माग्य से ही हो गया है। आप लोगों के शुम संभाषण से यदि हम लोगों के कानों की सुख मिले तो यह बड़े सन्तोष की बात होगी। इस तरह केंद्र लीम समागम के होने की आगे बहुत कम सम्मावना है।' श्रावकों का इस प्रकार अत्यधिक अनुरोध देखकर प्रधु झाचार्य ने कहा—'बहुत अच्छा, आप लोग कहते हैं, वैसा ही करेंगे।'

प्रद्य माचार्य अपने साथ दवात, कलम, पुट्ठा आदि लिखने का साधन लाये थे। उसे देखकर श्रीपूज्यजी ने कहा-- 'इनका क्या बनेगा ?' प्रद्युक्षाचार्य ने कहा-- 'संस्कृत भाषा बोलते समय यदि कोई अपशब्द निकल जाय तो उसको सिद्ध करने के लिये इन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी।' श्रीपूज्य --- 'जो पुरुष जवानी शब्द-सिद्धि करने में असमर्थ है और जो विना लिखे सुने हुए अपशब्दों को हृदय में याद नहीं रख सकता, उसे संस्कृत भाषा में बोलने का क्या अधिकार है ? वह पुरुष अपने प्रतिवादियों को जीतने की इच्छा कैसे रख सकता है ? इसलिये कृपया आप अपने इस उपकरण को अलग फेंकिये।' महाराज के कहने से प्रध'म्नाचार्य ने वे चीजें अलग रखदीं। अब नैयायिक पद्धति से 'अनायतन' विषय की लेकर दोनों आचार्य संस्कृत भाषा में खंडन-मंडनात्मक माप्या करने लगे । उस समय जैन-शास्त्रों में वर्शित भरतेश्वर और बाहुबलि के युद्ध की तरह उन दोनों आचार्यों का बाग्युद देखने योग्य था । प्रद्यम्नाचार्य के तात्कालिक शास्त्रार्थ की शैली, युक्ति, प्रमाख देखने की जिन्हें रच्छा हो वे सज्जन प्रद्युम्नाचार्य कृत 'वादस्थल" नामक प्रन्थ को देखें। इसी तरह जिनको श्रीजिनपतिखरि के अगाध पांडित्य का रसास्वाद लेना हो वे महानुमाव श्राचार्यश्री की रची हुई "वादस्थल" पुस्तक का अवलोकन करें। उससे विदित होगा कि महाराज ने किस प्रकार प्रद्यम्नाचार्य के बचर्नों का निराक्तरण करके सब लोगों के सामने खरतर गच्छ के मन्तव्यों की पृष्टि की है। इन दोनों प्रन्थों के देखने से विद्रान् पाठकों को अपूर्व आनन्द प्राप्त होगा। शास्त्रार्थ के तमाम विषय को इमने इसलिये नहीं लिखा है कि लिखने से प्रस्तक का त्राकार-प्रकार

बहुत बढ़ जायगा तथापि आवकों के मनोरंजन के लिये शास्त्रार्थ सम्बन्धी कुछ परिमित बातें लिखदी जाता हैं और ये बातें पाठकों के लिये उपयोगी भी सिद्ध होंगो; ऐसी आशा है। यदि सारा बादस्थल लिखा जाता तो हम समक्षते हैं उस जटिल एवं कठिन विषय का सारांश साधारण पाठकों के समक्ष में आना ही कठिन था।

प्रद्युम्नाचार्य ने कहा—'जिस देवगृह में मोदार्थी साधु निवास करते हैं, आपके कथनानुसार वह अनायतन ही सही, परन्तु बाहर रहते हुए साधु लोग जिस देवगृह की "सार" (सँमाल) करते हैं, उसे आप क्या कहेंगे। अीपूज्यजी उनका यह कथन सुनकर खूब हैंसे और बोले, 'आचार्य! आपने अपने वक्तव्य में "सारा" शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हुये आपने वर्तमान—कालवर्ती शास्त्र झान का परिचय अच्छी तरह दे दिया। उसने कहा—'क्या सारा शब्द नहीं है।' श्रीपूज्य • —'हाँ, नहीं है।' प्रद्युआचार्य —'सब लोगों में प्रसिद्ध 'सारा' शब्द को आप केवल अपने कथन मात्र से ही अपलापित नहीं कर सकते।' श्रीपूज्य • —'लोगों से आपका मतलव हल चलाने वाले, गोपालन करने वाले लोगों से हैं अथवा व्याकरणादि विद्याओं के पारङ्गत पंडितगणों से ? यदि आप कहें कि मेरा अभिप्राय हलवाहकादि से हैं, तो कहना पड़ेगा कि संस्कृत माषा के बीच में हलवाहकादि की भाषा बोलते हुए आप पंडितों की सभा में अपने आपका गौरव घटाते हैं और यदि आप कहें कि 'सारा' शब्द के उचारण से मैं पंडितों का अनुकरण कर रहा हूं, तो आप कपया इसकी पुष्टि-समर्थन के लिये किसी पंडित को साची रूप से उपस्थित करिये या किसी पंडित ने किसी पुस्तक में कहीं 'सारा' शब्द का प्रयोग किया हो तो हमें दिखलाहये।'

इस फटकार को सुनकर प्रद्युमाचार्य आकुल-न्याकुल हो गया और बोला—'जैसे मारण-वारण इत्यादि शब्दों का प्रयोग है वैसे ही सारा शब्द का प्रयोग हमने किया है।' श्रीपूज्यजी हैंसकर बोले, 'माचार्यजी! आपने वर्तमान कालवर्ती शास्त्रों की जानकारी का बढ़ा श्रेष्ठ परिचय दिया है। घन्य हैं आप और धन्य है आपका शास्त्रज्ञान।' प्रद्युमाचार्य—'अपनी कमजोरी का अनुभव करके कुछ-कुछ खिल होकर बोला, 'सिद्धान्त—प्रन्थों का विचार प्रारम्भ करके बीच में यह शब्दाप-शब्दों की विचारण क्यों श्रुक करदी। आयतन—अनायतन विषयक निर्णय करने के लिये प्रस्तुत सिद्धान्त ग्रंथों को वाचना चाहिये।' श्रीपूज्यजी ने कहा, 'हाँ, ऐसा करिये।' उसी समय प्रद्युमाचार्य ने स्थापनिका रखदी और उनके ऊपर ओधनियुक्ति सन्न-हृत्ति पुस्तक और सन्न प्रकार के पानों पत्रों से भरी हुई कपलिका (बस्ता) रख दी। श्रीपूज्यजी ने कहा, 'ग्रन्थों को पढ़कर कीन सुना-येगा।' छल-छिद्र से भरे हुए प्रद्युमाचार्य ने कहा—'मैं पढ़कर सुनाऊँगा।' सरल हृदय वाले श्रीपूज्यजी ने विचारा कि, 'क्या चीभवश इसकी बुद्धि विचलित हो गई, जो यह हमारे सामने वाचक पद को स्वीकार करता हुआ अपने आपकी लघुता को भी व्यान में नहीं लाता। खैर, इसकी मर्जी।' प्रद्युमाचार्य निम्नलिखित गाथाओं को बांचने कमे—

नाणस्स दंसणस्स य, चरणस्स तत्थ होइ वाघाओ । विज्ञिज वज्ञभीरु, अणाययणवज्ज लिप्पं ॥ जत्थ साहम्मिया बहुवे, भिन्नचित्ता अणारिया । मूलगुणप्परिसेवी, अणाययणं तं विजाणाहि ॥ जत्थ साहम्मिया बहुवे, भिन्नचित्ता अणारिया । उत्तरगुणपिडसेवी, अणाययणं तं विजाणाहि ॥ जत्थ साहम्मिया बहुवे, भिन्नचित्ता अणारिया । लिंगवेसपिडच्छन्ना, अणाययणं तं वियाणाहि ॥ आययणं पि य दुविहं, दुव्वे भावे य होइ नायव्वं । द्व्विम्म जिणहराई, भावे मूलुत्तरगुणेसु ॥ जत्थ साहम्मिया बहुवे, भिन्नचित्ता बहुस्सुया । चरित्तायारसंपन्ना आययणं तं वियाणाहि ॥ संदरजणसंसग्गी, सीलदरिहं कुणइ य सीलद्ढं । संदरजणसंसग्गी, सीलदरिहं कुणइ य सीलद्ढं । जह मेरुगिरिलगं, तणं पि कण्यत्तणमुवेइ ॥

[ जहाँ पर रहने से ज्ञान, दर्शन श्रीर चारित्र का व्याघात होता हो, उसे श्रनायतन कहते हैं, पापभीरु साधु उस स्थान को बहुत जन्दी छोड़ दे।

जहाँ पर मिश्र चित्र वाले, अनार्य मूलगुणों के विरोधी अनेक साधर्मी रहते हों, उसे अनाय-तन जानों।

जहां भिन्न-भिन्न चित्र वाले उत्तरगुओं के विरोधी बहुत से समान धर्म वाले रहते हैं, उसे भी अनायतन समभो ।

जहाँ पर मिश्र चित वाले, अनाचारी केवल साधु के चिह्न और वेश को घारण करने वाले बहुत से समानवर्मा पुरुष रहते हैं, उसे अनायतन कहना चाहिये।

द्रव्यायतन और माबायतन मेद से आयतन दो प्रकार का होता है। द्रव्य में जिनगृहों की गखना है, मूलगुखों और उत्तरगुखों सहित मिश्र वित्य बाले बहुशुत और वैत्याचार सम्पन्न बहुत से सहभ्रमी जहां रहते हों उसे आयतन कहते हैं। इसी का नाम माबायतन मी है।

अच्छे सदाचार सम्यन्न मनुष्यों का संसर्ग शील रहित मनुष्यों को भी शीलवान् बना देता है। जैसे स्त्रर्थावल मेरु नाम के पहाड़ में ऊमा हुआ घास मी सुवर्श बन जाता है।]

श्रीप्र्य द्वारा बताई हुई इन गाथाओं को प्रद्युप्ताचार्य बांचने लगे और पूज्यजी महाराज अस्खिलित बाबी से इनकी हाथों—हाथ व्याख्या करने लगे। इसके बाद अपने बात की स्थापना के लिये जिसकी बुद्धि में कपट मरा हुआ है, ऐसे प्रद्युप्ताचार्य ने सबकी आंखों में धूल फोंकते हुये उस प्रकरण को टालने के लिये एक साथ ही दो पश्रों को उलट दिया और अन्य गाथा—वृत्ति को बांचने लगे।

श्रीपूज्यजी के पास बैठ हुए जिनहितोपाध्याय ने इस चालाकी को देखकर प्रद्यु झाचार्य का हाथ पकड़कर कहा—'श्राचार्य ! इन छोड़े हुए पिछले दो पनों को बांचकर आगे बांचिये।' चालाकी के पकड़े जाने से प्रद्यु झाचार्य आकुल-व्याकुल हो गये और यों ही आगे पीछे के पनों को उलटने लगे।

इस अवसर पर 'हेड़ावाहक' उपाधि के धारण करने वाले श्रीमाल वंशोत्पन्न वीरनाग नामक भावक ने मामा पदवी घारी अभयद नामक शहर के कोतवाल से कहा-- 'मामा ! आपके नगर में क्या उसी पुरुष को कैद किया जाता है, जो रात्रि में चोरी करे और दिन दहाड़े चोरी करने वाला यों ही कोड़ दिया जाता है ?' इस बात को सुनकर कोतवाल चींका और इधर-उधर देखता हुआ बोला. 'हेड़ाबाहक आप क्या कहते हैं ?' वीरनाग बोला—'मामा साहव देखिये, तुम्हारे गुरु प्रद्युसाचार्य ने चालाकी से दो पत्नों को छिपा दिया।' इस बात को सुनकर चिड़े हुए अभवड़ नायक ने चमड़े की बैत द्वारा बीरनाम की पोठ पर आधात किया। इधर प्रयुद्धाःचार्य चालू प्रकरण की बाँचने लगे और पूर्ववत् पूज्यश्रीजी उसको व्याख्या करने लगे । मानों श्रीपूज्यजी के भाग्य-बल से प्रेरित प्रव साचार्य ने कहा, आचार्य ! इस रीति से तो देवगृह ही अनायतन होता है, प्रतिमा अनायतन नहीं समभी जाती और आप तो प्रतिमा को भी अनायतन बतलाते हैं।' श्रीपूज्यजी--'इँसकर बोले. आप स्थिरता रिखये। इस समा के बीच आपने देवगृह अनायतन होता है, यह तो स्वीकार कर खिया। इससे इमारे सभी मनोरथ सिद्ध हो गये। देवगृह और प्रतिमा दोनों को ही आप अनायतन समिक्किये।' प्रद्युक्ताचार्य बोले- 'आपके कहने से समर्के या इसमें कोई युक्ति भी है ?' श्रीपूज्यजी बोले-- 'युक्ति और प्रमाया रहित बचन हलवाहकादि गँवार लोग ही बोला करते हैं, इम नहीं बोलते।' उन्होंने कहा--'तो वह कौन-सी युक्ति है ?' श्रीपूज्यजी ने विचार कर कहा. 'सुनिये---

> पविमर्ण उवगरणं धारेमाणो विहीइ परिसुद्ध'। होइ गुणाणाययणं धविहि असुद्धे अणाययणं॥

[देवगृह में जो जिन प्रतिमा विधि परिशुद्ध उपकरण को धारण करती है, वह गुर्खों का आयतन समभी जाती है और जो प्रतिमा अविधिपूर्वक अशुद्ध उपकरण को धारण करती है, उसे अनायतन कहते हैं।]

श्रीपूज्यजी के मुख से इस गाथा की न्याक्या सुनकर प्रद्युक्ताचार्य उदास हो मौन चारख करके चुपचाप बैठ गये। इसके बाद सेठ चेमंघर ने हाथ जोड़कर प्रद्युक्ताचार्य से पूछा कि, 'जिन प्रतिमा चनायतन है या नहीं।' प्रद्युक्ताचार्य ने कहा—'सेठजी इस गाथा के अर्थ से तो यही जाना जाता है कि जिनप्रतिमा मी चनायतन होती है।'

तत्पश्चात् नेत्रों में आनन्दाश्र-धारण करते हुए सेठ चेमंघर ने अपने मस्तक के केशों से प्रद्युमाचार्य के चरण पेंछे और पुत्र-स्नेह से बोला—'वत्स! श्रीजिनदत्तस्वरिजी के मार्ग में लगे हुए सुभे इतने दिन हो गये, परन्तु मेरे मन में यह बात नहीं जमी थी कि लाखों रुपये लगाकर ऊँचे तोरण वाला जो देवगृह बनाया जाता है, अविधि के कारण वह मी अनायतन हो सकता है? आज तुम्हारे मुंह से ऐसा देवगृह भी अनायतन हो सकता है, यह बात सुनकर सुभको बड़ी खुशी हुई।' प्रद्युमाचार्य ने कहा, 'सेठ चेमंघर! दूसरे सिद्धान्तों के प्रमाण दिखलाकर मैं यह सिद्ध करूँगा कि देवगृह अनायतन नहीं होता।'

प्रद्यु झाचार्य ने श्रीप्ज्यजी से कहा कि—'भाचार्यजी! हमारे नाम से मंक्ति पराजय सम्बन्धी रासकाध्य और चीपाई वगैरह मत बनराना और न किसी से पहवाना।' इसके बाद श्रीप्ज्यजी ने सेठ चेमंधर की जवानी अपने संघ में यह घोषणा करवादी कि, 'जो हमारी आज्ञा मानता है, उसे चाहिये कि प्रद्यु झाचार्य के पराजय सम्बन्धी अर्थ से पूर्ण रासकाव्य और चौराई वगैरह न बनावें और न दूसरों को पढ़ावें। प्रेमार्ट्र —हृद्य से आंखों में अश्रु लाकर सेठ वेमंधर ने कहा —'वत्स! मैंने तुम्हें बदनाम करने के लिये यह बाद आरम्म नहीं कराया है। मेरा अभिप्राय तो यह था कि विद्यापात्र, अगचार्य पद प्राप्त मेरे पुत्र को प्रतिवीध दिलवाकर शुगप्रधान श्रीजनपतिद्धरिजी का शिष्य बना दं। पिता पुत्र में जबकि इस प्रकार की बातें हो रही थीं उसी समय अति प्रसुदित हुए श्रावकों के साथ अमयह दंडनायक का हाथ पकड़कर श्रीप्ज्यजी वहां से उठकर मकान के उपर वाले तक्ले में चले गये। अन्यान्य नागरिक लोगों के साथ अमयह द्यडनायक बन्दना करके नीचे आ गया। प्रद्यु झाचार्य मानसिक परिताप के कारख म्लान झुल हुए, लजावश पृथ्वी की ओर देखते हुए सेठ चेमंघर के साथ अपनी पीषधशाला में चले गये। वहां एकत्रित हुए अन्य तमाम कीतुहल—श्रेमी लोग भी अपने—अपने घरों को गये।

४६. अपने गुरु प्रयुष्टाचार्य के मानसिक कष्ट को देखकर दंडनायक अभयद को वहा दु:ख हुआ, इसी कारब सारे नगर में शुन्यता का मई, और इसके विपरीत संघ में अति आनन्द हुआ। भां० संमव, वैद्य सहदेव ठ० हरिपाल, सेठ चेमंघर, वाहित्रिक उद्धरण श्रीर सेठ सोमदेव आदि प्रमुख लोगों की ओर से विजय के उपलच्च में बड़े विस्तार के साथ एक महोत्सव मनाया गया।

अभयह दंदनायक ने सोचा कि, 'ये लोग आगे जाकर मेरे गुरु की निन्दा करेंगे, इसलिये इन लोगों को किसी तरह यहाँ शिवा दे दी जाय तो बढ़ा अच्छा हो।' ऐसा विचार कर अभयह दंड-नायक ने मालव देश में स्थित गुर्जार—कटक के प्रतीहार जगदेव के पास विज्ञप्ति पत्र सहित एक मजुष्य को भेजा। दूसरे दिन संघ को राजाज्ञा सुना दी गई कि—"महाराजाधिराज श्रीभीमदेव का हुन्म है कि आप लोग हमारी आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं जा सकेगें।" इतना हो नहीं संघ की चौकसी के लिये गुप्त रूप से एक सौ सैनिकों की गारद भी वहाँ डाल दी। संघ के लोग डर कर अपने—अपने मन में नाना प्रकार की संमावना करने लग गये।

अपने पक्ष की विजय देखकर हिलोरे लेते हुए परम आनन्द के क्या होकर मंहशाली सेठ संमव भीपूज्यजी के पास आकर हर्ष पूर्ण गदगद वाली से कहने लगा, "प्रमो! हम आपके पराक्रम को जानते हैं। सिंह के बच्चे भी सिंह ही होते हैं न कि शृगाल । गुजरातियों में प्रायः कपट बाहुल्य है, इसलिये इन कपिटयों के साथ शास्त्रार्थ करने में सफलता को भी विरला ही पाता है। मैंने आप को प्रद्युज्ञाचार्य के साथ बाद करने की अनुमति इसलिये ही तो नहीं दो थो कि—यदि इन कपिटयों के कृट प्रयोग से कदाचित कोई निन्दा हो जायगी तो फिर लोगों के सामने ऊँचा मस्तक करके बोल नहीं सकेगें। परन्तु महाराज! आपने तो बड़ा ही अच्छा किया कि गुजरात प्रान्त में समस्त आचार्यों के सुक्टरभूत प्रद्युज्ञाचार्य को सब लोगों के सामने हराकर, उसकी बोलती बन्द करके दन्त खड़े कर दिये। महाराज! आपके इस चित्र से खरतरगच्छ को अपार हर्ष हुआ। और आपके सुधास्यन्दी भाषण को सुनकर श्रीजिनदचहिती महाराज के भाषण से मिलने वाले अमृतपान की अमिलापा को हम लोग भूल गये। प्रमो! आपके चैर्च को देखकर भगवती सासनदेवता आज भी आपकी सहायता के लिये तैयार हैं। मगवन्! आपकी इस प्रकार की वादलिख को देखकर मगवती सरस्वती कहती है कि आज मेरी इपावज्ञी फलवती हो गई। पूज्यवर! आपका अपूर्व साहस देखकर इन्द्र आदि देव भी आपको मुँह माँगा वर देने को तैयार हैं।" इस प्रकार मंडशाली ने महाराज की भृति—भृति प्रशंसा की।

इसके बाद श्रीमालवंश भूषण वैद्य सहदेव, सेठ लच्मीधर, ठाक्कर हरिपाल, सेठ चेमंघर, बाहि-त्रिक उद्धरण आदि संघ-त्रधान पुरुषों ने महाराजश्री के पास आकर अभयद दंडनायक का दुष्ट अमि-त्राय कहा । महाराज ने ख्व सोचकर जवाब दिया कि, 'श्रावक महानुमावों ! आप लोग किसी प्रकार से मन में परिताप न करें; श्रीजिनद्चप्रसिजी महाराज की चरख छुपा से सब मला होया।' अब आप लोगों के प्रति मेरा आदेश यह है कि, 'श्रीपार्श्वनाय भगवान की आराधना करने के लिये स्नाप्त, कायोत्सर्ग आदि धार्मिक छत्य करने के लिये उधत हो जावें।' श्रीपृज्यजी के उपदेश के सारा ही संघ घर्म कार्य में उधत हो गया। पूजा, धर्म-च्यान करते—करते चौदह दिन बीत गये। परन्तु फिर भी वहाँ से संघ के निकलने का कोई उपाय नहीं सम्क पड़ा। तब संघ के लोगों ने यह मंत्रया की कि अपने साथ की दो सौ ऊँठनो अपने को तैयार कर लेनी चाहिये। प्रातःकाल होते ही इनको लेकर ऐसा साहस करेंगे; जिससे लोग अपने—अपने स्थानों पर पहुँच जायें।

समयइ दंडनायक के मेजे हुए मनुष्य ने वहाँ पहुँच कर सेनापित जगदेव परिहार की सेवा में हाजिर हुआ और अपने मेजने वाले मालिक का संदेश कहते हुए वह पत्र उनके चरखों में मेंट किया। जगदेव की आज्ञा से उनके कर्मचारी ने पत्र को पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि—'अपने देश में इस समय वड़े—बड़े घन संपन्ध, सपादलक्क देश का एक संघ आया हुआ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो, सरकारी घोड़ों के लिये दाने का बन्दोवस्त कर दूं।' इस समाचार को सुनकर जगदेव आग वब्ला हो गया और उसी चख अपने आज्ञाकारी के हाथ से एक आज्ञा पत्र लिख-वाया। उस पत्र का आश्रय यह था कि—'मैंने वड़े कष्ट से अजमेर के अधिपति भी पृथ्वीराज के साथ संघि की है। यह संघ अजमेर सपादलक्ष देश का है। इसलिये इस संघ के साथ छेड़-छाड़ विलक्कल भूल कर भी मत करना। यदि करोगे तो, याद रखना, जीते जी तुमको गघे की खाल में सिला दूँगा।' राजाज्ञा से जवाब भेजा गया। उस मजुष्य ने भी शीघ्र गति से पहुंचकर दंडनायक को पत्र दिया।

आये हुए इस जवाब को पाकर अभयद की आशालताओं पर पाला पड़ गया। वह ठंडा होगया और उसकी नानी मर गई। फलस्वरूप अभयद ने शीघ जाकर उन लोगों से चमा माँगते हुए बढ़े आदर सम्मान के साथ संघ को वहां से विदा किया। संघ वहां से चलकर अन हिल पाट न नगर पहुंचा। वहां पर श्रीपूज्यजी ने अपने गच्छ के चालीस आचार्यों को इकट्ठा करके नाना प्रकार के वस्त्र देकर उनका सम्मान किया।

६०. इसके बाद आषार्यश्री संघ के साथ स्व व खेट क नाम के नगर में गये। वहां पर पूर्वदेवशिक, मानचन्द्रगिक, गुक्तमद्रगिक्क आदि को क्रम से वाचनाचार्य की पदवी दी। इसके बाद पुष्क र की नाम की नगरी में जाकर सं० १२४५ के फाल्गुन मास में वर्षदेव, इसवन्द्र, सहदेव, सोमप्रम, सरप्रम, कीर्तिचन्द्र, भीप्रम, सिद्धसेन, रामदेव और चन्द्रप्रम आदि श्वनियों को तथा संयमश्री, शान्तमित, रत्नमित आदि साध्वियों को दीचा दी। सं० १२४६ में श्री प चन में भीमहाबीर श्रीतमा की क्यावना की । सं १२४७ और १२४८ में स व स से दा में रहकर छिन जिनिहत को स्वाच्याय वद दिया । सं० १२४६ में पुनः पुष्करिक्षी आकर मसयचंद्र को दीचा दी । सं० १२४० में विश्व म पुर में आकर साधु प्राथम को धार्चार्य वद दिया और सर्वदेवस्तरि नाम से उनका नाम परिवर्तन किया । सं० १२४१ में वहां से मांब व्य पुर में आकर सेठ खच्मीधर आदि अनेक भावकों को बड़े ठाठ—बाट से मासा बहनाई ।

६१. वहां से अजमेर के लिये विहार किया । वहां पर मुसलमानों के उपद्रव के कारण दो मास बढे कप्ट से बिताये। तदनन्तर पाट गा आये और पाटण से भी म प ली आकर चात्मीस किया । इहियप ग्राम में जिनपालगिया की वाचनाचार्य पद दिया । राखा श्रीकेल्हण की श्रीर से विशेष आग्रह होने के कारण पुनः लब्खाखेडा जाकर 'दिखिखावर्त आरात्रिकावतारखत्व' बड़ी धूमधाम से मनाया। सं० १२५२ में वाटख आकर विनयानन्दगिष को दीचित किया। सं० १२५३ में प्रसिद्ध मंदारी नेमिचंद्र आवश्व को प्रतिबोध दिया । इसके बाद मुसलमानों द्वारा पाटण नगर का विकास होने पर महाराज ने था टी गांव में आकर चातुर्मास किया । सं० १२५४ में श्री था रा नगरी में जाकर श्रीशान्तिनाथदेव के मंदिर में विधिमार्ग को प्रचलित किया । अपने तर्क सम्बन्धी परिष्कारों से महाबीर नाम के दिगम्बर की अतिरंजित किया और वहीं पर रत्नश्री की दोचित किया। आगे चलकर यही महासती प्रवर्तिनी पद को आरूढ़ हुई । तत्पश्चात महाराज ने ना गढ़ ह नामक गाँव में चौमासा किया । सं०१२५६ की चैत्र विद पंचमी के दिन नेभिचंद्र, देवचंद्र, धर्मकीर्ति और देवेन्द्र नाम के प्रक्षों को लवस खेट में अती बनाया। सं० १२५७ में श्री शान्तिनाथदेव के विशाल मन्दिर की प्रतिष्ठा करनी थी, परन्तु प्रशस्तशकुन के अभाव में विलम्ब हो गया। इसलिये वही प्रतिष्ठा सं० १२४ = की चेत्र वदि ४ को की गई और विधिपूर्वक मूर्ति स्थापना तथा शिखर-प्रतिष्ठा भी की गई। वहां पर चैत्र वदि २ के रोज वीरप्रम तथा देवकीर्ति नामक दो श्रावकों की साधु बनाया। सं १२६० में आपाड़ विद ६ के दिवस वीरप्रभगिया और देव कीर्तिगिया की बड़ी दी हा दी गई भीर उनके साथ ही समितिगणि एवं पूर्णभद्रगणि को व्रत दिया गया तथा श्रानन्दश्री नाम की आर्था को 'महत्तरा' का पद दिया।

तदनन्तर जेस ल मेर के देवमंदिर में फान्गुन सुदि द्वितोया को श्री पार्श्व नाथ स्वामी की श्रितमा की स्थापना की । इस का उत्सव सेठ जगद्धर ने बढ़े विस्तार के साथ किया । सं० १२६३ फान्गुन वदि चतुर्थी को ल व ख से दा में महं० इस घर कारित महावीर प्रतिमा की स्थापना की । उस स्थान में ही नरचन्द्र, रामचन्द्र, पूर्वाचन्द्र और विवेकशी, मंगलमति, कल्यावाधी, जिनश्री आहि साधु-साध्विपों को दीका देकर भनदेवी को प्रवित्ति पद से भूवित किया । उसी अवसर पर वहां ठा० आद्यत आदि वा ग ही थ भावक सद्भदाय शीष्ट्या की चरवा बन्दना करने के लिये आ गया

था। ल व ख से हा में ही सं० १२६५ में हुनिचन्द्र, मानचन्द्र, सुन्दरमित, और आसमिति इस चार स्त्री-पुरुषों को हुनिवत में दीचित किया। सं० १२६६ में विक्रमपुर में भावदेव, विजयद तथा विवयचन्द्र को वती बनाया। गुराशील को वाचनाचार्य का पद दिया और झानधी को दीचा देकर साज्यी बनाया। सं० १२६६ में जा वा ली पुर में महं० इलंघर के द्वारा काहित भीमहाबीर प्रतिमा को विधिकैत्यालय में बड़े समारोह से स्थापित की। भीजिनपालगित्य को उपाध्यस्य पद दिया। धर्मदेषी प्रवर्तिनी को महत्तरा पद देकर प्रभावती नामान्तर किया। इसके आखिरिक महेन्द्र, गुराकीतिं, मानदेव, चन्द्रश्री तथा केवलशी इन पाँचो को दीचा देकर 'विक्रम पुर' की ओर विद्या कर गये।

६२. सं० १२७० में बागड़ी लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके 'वा ग इ' देश में गये। बहुं। जाकर दा रि द्रो र क नाम के नगर में सैंकड़ों आवक-आविकाओं को सम्यक्त्व, मालारोप्या, परिग्रह परिमाण, दान, उपधान, उद्यापन आदि धार्मिक कार्यों में लगाया और बड़े विस्तार के साथ सात नन्दियां की। सं० १२७१ में बहु द्वार में संमुखागत श्री आसराज राणक आदि समाज के मुख्य-मुख्य लोगों के साथ ठाकुर विजयसिंह से विस्तार पूर्वक किये जाने वाले उद्यापन में सामिल हुये और पूर्ववत नन्दियों की रचना करके उत्सव को सफल बनाया। वहां पर मिथ्यादृष्टियों की मिथ्या किया को बंद कराया। इससे वहां के रहने वाले आवक वर्ग के हृदयों में अत्यिषक प्रमोद का संचार हुआ।

सं० १२७३ में बृहद्वार में लोकप्रसिद्ध 'गंगादशहरा' पर्व पर गंगा—स्नान करने के लिये बहुत से राखाओं के साथ नगर को ट के महाराजाधिराज श्री पृथ्वीचन्द्र भी आये हुये थे। उनके साथ में मनोदानन्द नाम का एक काश्मीरी पंडित रहता था। उस पंडित को जिनप्रियोपाध्याय के शिष्य श्रीजिनमद्रसार (जिनदास) ने जिनपित्रारिजी के साथ शास्त्रार्थ करने को उकसाया। पंडित मनोदानन्द ने कावे में दिन के दूसरे पहर पौषधशाला के द्वार पर शास्त्रार्थ का पत्र चिपकाने के लिये अपने एक विद्यार्थ को मेजा। दिन के हूसरे पहर के समय उपाश्रय में आकर वह पत्र चिपकाने को तैयार हुआ। श्रीपूज्यजी के शिष्य धर्मक्षचिगिष ने विस्मय वश होकर अलग ले जाकर उससे पूछा—'यहां तुम क्या कर रहे थे।' शासाण बालक ने निर्मय होकर उत्तर दिया कि, 'राजपंडित मनोदानन्दजी ने आपके बुठ श्री जिनपतिप्रतिजी को लच्य करके यह पत्र चिपकाने को दिया है।' उस विद्यार्थ की बात सुनकर हँसते हुए धर्मक्षचिगिष्याजी ने कहा—'रे शासण बालक! हमारा एक सन्देश पंडितजी को कृद्ध देना कि—'पं० श्रीजिनपतिप्रतिजी के शिष्य धर्मक्षचिगिष्य ने मेरी जवानी कहतामा है कि बंक मनोदानन्दजी! यदि आप मेरा कहना मानें तो आप पीछे हट जायें तथा अपना पत्र वापिस ले लें, अन्यथा आपके हाँत तोड़ दिये आयों। अभी न सही किन्तु बाद में आप अपना पत्र वापिस ले लें, अन्यथा आपके हाँत तोड़ दिये आयों। अभी न सही किन्तु बाद में आप

अवस्य ही मेरी सलाह का मृन्य समसेंगे।' उसी विद्यार्थी से पं॰ मनोदानन्द के विषय में जानने योग्य सारी बातें पूछकर उसे छोड़ दिया। वर्मकिषगिया ने यह समस्त इतान्त श्रीपूज्यजी के आगे निवेदन किया। वहाँ पर उपस्थित ठ० विजय नामक भावक ने शास्त्रार्थ-पत्र सम्बन्धी बात सुनकर अपने नीकर को उस पत्र चिपकाने वाले विद्यार्थी के पीछे भेजा और कहा कि—'तुम इस लड़के के पीछे-पीछे आकर बांच करो कि यह लड़का किस किस स्थान पर जाता है। हम तुम्हारे पीछे ही आरहे हैं।' इस प्रकार आदेश पाकर वह नीकर उक्त कार्य का अनुसंघान करने के लिये लड़के के चरण चिन्हों की देखता हुआ चला गया।

अनेक पंडित प्रकांडों को शास्त्रार्थ में पछाड़ने वाले प्रगाद विद्वान् यशस्वी श्रीजिनपतिस्वरिजी ने अपने आसन से उठकर अपने अनुयायी सुनिवरों को कहा कि, 'शीघ वस्त्र धारण करो और तैयार हो जाओ। स्वयं भी तैयार हो गये। शास्त्रार्थ करने को चलना है।' महाराज को जाने को तैयार हुए देखकर सुनि जिनपालोपाध्याय और ठा० विजय श्रावक कहने लगे, 'भगवन्! यह मोजन का समय है, साधु लोग दूर से विहार करके आये हैं। इसलिये आप पहले भोजन करें। बाद में वहां जायें।' उन लोगों के अनुरोध से महाराज भोजन करके उठे। श्रीजिनपालोपाध्यायजी ने महाराज के चरणों में वन्दना करके प्रार्थना की कि, 'प्रभो! मनोदानन्द पंडित को जीतने के लिये आप सुक्ते मेंजें। आपको कृपा से मैं उसे हरा द्ंगा। भगवन्! प्रत्येक साधारण मनुष्य से आप यदि इस प्रकार वाद-प्रतिवाद करेंगे तो फिर हम लोगों को साथ लाने का क्या उपयोग है। उस मामूली पं० मनोदानन्द को हराने के लिये आप इतने व्यय क्यों हो गये हैं। कहा भी है:—

कोपादेकतलाघातनिपातमत्तदन्तिनः । हरेर्हरिगायुद्धेषु कियान् व्याचेपविस्तरः ॥

[अपने चारा की एक चपेट से मस्त हाथियों के मारने वाले सिंह को हरियों के साथ युद्ध करने में कोई विशेष व्यव्र होने की जरूरत नहीं है।]

राजनीति में भी पहले पैदल सेना का युद्ध करती है और बाद रख-विद्या विशारद सेनापति सदा करते हैं।'

श्रीपूज्यजी ने कहा—'उपाध्यायजी! आप जो कहते हैं वह यथार्थ है, किन्तु पंडित की योग्यता कैसी है यह मालून नहीं।' उपाध्यायजी ने कहा—'पंडित कैसा भी क्यों न हो, सब जमह आपकी कृपा से विजयसुलम है।' श्रीपूज्यजी ने कहा—'कोई हर्ज नहीं हम भी चलते हैं, किन्तु तुम्हीं वोलना!' उपाध्यायजी ने कहा—'महाराज! आपकी उपस्थित में सजा दश में इस भी नहीं वोल सक्या। इसिक्षिये आपका यहीं विराजना अच्छा है।'

श्रीजिनपालोपाच्याय का विशेष आब्रह देखकर महाराजश्री ने श्रसका मन से मन्त्रीकारण के साथ मस्तक पर हाथ रखकर धर्मरुचिगिया, वीरमद्रगिया, सुमतिगिया और ठाकुर विजयसिंह आदि भावकों के साथ उपाध्यायजी को मनोदानन्द पंडित को जीतने के लिये मेत्र दिया। पंडित जिन-पालोपाच्याय न गर को हो य राजाधिराज श्री पृथ्वीचन्द्र के समा-भवन में अपने परिवार के साथ पहुँचे।

६३. उस समय वहाँ पर पूर्व वर्णित गंगा-यात्री राखा लोग मी महाराजाधिराज का इशल मंगल पूछने के लिये आये हुए थे। उपाध्यायजी ने सुन्दर श्लोकों द्वारा राजा पृथ्वीचन्द्र की समया-नुकूल प्रशंसा करके वहां पर बैठे हुए पं मनं दानन्द को सम्बोधन करके कहा, 'पंडितरत्न ! श्रापने हमारी पौषधशाला के द्वार पर विज्ञापन-पत्र किसलिये चिपकाया था।' उसने कहा. 'श्राप लोगों को जीतने के लिये ।' उपाध्यायजी ने कहा, 'बहुत अच्छा, किसी एक विषय को लेकर पूर्व पच अङ्गीकार कीजिये।' पंडित-'आप लोग पड्दर्शनों से बहिर्भूत हैं। इस बात को मैं सिद्ध करूँ गा. यही मेरा पत्त है।' उपाध्याय-- 'इसे न्यायातुसार प्रमाण सिद्ध करने के लिये अतुमान स्वरूप बाँधिये।' पंडित-"विवादाध्यासिता दर्शनबाह्याः, प्रयुक्ताचारविकलत्वात् म्लैच्छवत्" अर्थात् बाद-प्रतिवाद करने वाले जैन-साधु छहाँ दर्शनों से बहिष्क्रत हैं, प्रयुक्त आचार में विकल होने से म्लेच्छों की तरह । भी उपाध्याय हँसकर बोले--'पंडितराज मनोदानन्द ! भापके कहे हुये इस अनुमान में कई दृष्ण दिखला सकता हूँ।' पंडित-'हाँ, आप अपनी शक्ति के अनुसार दिखलावें । परन्तु इसका भी ध्यान रहे कि उन सबका आपको समर्थन करना पड़ेगा।' उपाध्याय, 'पंडितराज ! सात्रधान होकर सुनिये-आपने कहा - "विवादाध्यासिता दर्शणुत्राद्याः, प्रयुक्ताचार-विकलत्वात् म्लेच्छवत् ।' आपके इस अनुमान में 'प्रयुक्ताचारविकलत्वात्' यह हेतु नहीं अनकान्तिक हेतु है। आपका उद्देश्य हम लोगों में पद्दर्शन बाह्यता सिद्ध करने का है अर्थात् पद्दर्शनबाह्य साध्य है। परन्तु आपके दिये हुए हेतु से षट्दर्शनों के भीतर माने हुये बौद्ध, चार्वाक आदि भी विपच सिद्ध होते हैं। उनमें भी आपका हेतु चला जाता है-लागू होता है, क्योंकि वे भी आपके अभिमत वेद प्रयुक्त आचार से पराक्ष्मुख है। इसलिये अतिन्याप्ति नामक दोष अनिवार्य है और आपका दिया हुआ "म्लेच्छनत्" यह दृष्टान्त भी साधनिकल है। आप म्लेच्छों में प्रयुक्त आचार की विकलता एक देश से मानते हैं या सर्वतोमावेन ? यदि कहें एक देश से, सो मी ठीक नहीं. क्योंकि म्लेच्छ भी अपनी जाति के अनसार इन्छ न इन्छ लोकाचार का पालन करते हुये दिखलाई देते हैं। अन्य सभी लोकाचार वेदोक्त हैं, इसलिये आपका कहा हुआ हेतु दर्शत में नहीं घटता। यदि आप करें कि म्लेज्झों में सम्पूर्व देदोक्त आचार नहीं पाया जाता, इसलिये दे दर्शन बाह्य हैं. तो देसा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि किर तो आप भी दर्शन बाह्य हैं। बेदोक्क सम्पूर्ण आवार क्यबहार का पालम शायद आप भी नहीं करते।'

\* इस प्रकार तर्करीति से बोलते हुए उपाध्यायजी ने सभा में स्थित तमाम लोगों को अचम्भे में हाल दिया और अनेक दोष दर्शाकर मनोदानन्द के प्राथमिक कथन को अध्यवस्थित वतलाया।

इसके बाद मानी मनोदानन्द घृष्टता से अपने पच को सिद्ध करने के लिये अन्यान्य प्रमाख उपस्थित करने लगा। परन्तु उपाध्यायजी ने अपनी प्रचुर प्रतिमा के प्रमाव से राजा आदि समस्त लोगों के सामने असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक आदि दोष दिखलाकर तमाम अनुमानों का खंडन करके पं० मनोदानन्द को पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, उपाध्यायजी ने प्रधान अनुमान के द्वारा अपने आपको पड्दर्शनाम्यन्तरवर्ती भी सिद्ध कर दिया। ऐसे वाक्यु जैन ग्रुनि के समच जब कोई उचर नहीं दे सके, तब अति लिखत होकर पं० मनोदानन्द मन ही मन सोचने लगा कि—'यहाँ समा में बैठने वाले राजा रईस लोगों को जैसा चाहिये वैसे शास्त्रीय ज्ञान का अमाव है। इसीलिये वे लोग अपने लामने अधिक बोलते हुए किसी व्यक्ति को देखकर समभ बैठते हैं कि यह पुरुष बहुत अच्छा विद्वान है। अतः इस धारणा के अनुसार ग्रुमे भी कुछ बोलते रहना चाहिये। लोग जान जायेंगे कि पं० मनोदानन्द भी एक अच्छा बोलने वोला वाक्यु पुरुष है।' ऐसा सोचकर—

# शब्दब्रह्म यदेकं यञ्चे तन्यं च सर्वभूतानाम् । यत्परिणामस्त्रिभुवनमखिलमिदं जयति सा वाणी ॥

इत्यादि पुस्तकों से याद किया हुआ पाठ बोलने लगा। ऐसा देखकर श्रीमान् उपाध्यायजी ने जरा कोपावेश में आकर कहा—'अरे निर्लाओं के सरदार! ऐसा यह असंबद्ध क्यों बोल रहा है ? मैंने तुमको पड्दर्शनों से बहिश्वित सिद्ध कर दिया है। प्रमाण और युक्तियों के बल से अगर तुम्हारी कोई शक्ति है वो पौषधशाला के द्वार पर चिपकाये गये अपने शास्त्रार्थ—पत्र के समर्थन के लिये कुछ सप्रमाण बोलो। पढ़ी हुई पुस्तकों के पाठ की आश्वित करने में तो हम भी समर्थ हैं। इसके बाद उपाध्यायजी की आज्ञा पाकर धर्मरुचिगिण, वीरप्रभगिण और सुमतिगिण ये तीनों ग्रीन भीजिनवञ्चमद्धरिजी महाराज की बनाई हुई चित्र क टीय प्रशस्ति, संघ प इक, धर्म शि चा आदि संस्कृत प्रकरणों का पाठ ऊँचे स्वर में करने लगे। इनको धाराप्रवाह रूप धड़ाधड़ संस्कृत पाठ का उच्चारख करते हुए देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी राजा रईस लोग कहने लगे—'ओ हो! ये तो सभी पंडित हैं।'

हार स्वाये हुए पंडित मनोदानन्द का ग्रुख मिलन देखकर राजाधिराज पृथ्वीचन्द्र ने विचारा कि, 'हमारे पंडित मनोदानन्दजी की ग्रुखच्छाया फीकी है, अगर यह राजपंडित हार जायमा तो दुनिया में हमारी लघुता सिद्ध होगी । इसलिये उपस्थित जनता के आगे दोनों की समानता सिद्ध हो जाय तो अच्छा है।' मन में ऐसा निश्चव कर उपाध्यायजी की ओर सच्य करके राजाजी कहने सभे, 'आप बढ़े अच्छे महर्षि-महात्मा हैं।' वैसे ही मनोदानन्दजी की ओर मुख करके 'आप मी बढ़े अच्छे पंडित हैं।'

श्रीष्ट्रध्वीराज राजा के मुँह से यह वचन सुनकर उपाध्यायजी ने विचारा कि, 'श्राज दिन से हम शास्त्रार्थ करने लगे थे, रात के तीन पहर बीत गये हैं। इस बीच हमने अनेक प्रमाख दिखलाये, अपनी दिमागी शक्ति खर्च की; लेकिन फल कुछ नहीं हुआ। हमने मनोदानन्द की परास्त करके उसकी जवान बन्द करदी, निरुत्तर बना दिया। फिर भी राजा साहब अपने पंडित के पत्तपात के कारख दोनों की समानता दर्शा रहे हैं। अस्तु, कुछ भी हो, हम जय-पत्र लिये बिना इस स्थान से नहीं उठेंगे।'

उपाध्यायजी—'महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं कन्धा एवं छाती ठोंककर कहता हूँ कि सारे भारत खराड में मेरे सामने टिकने वाला कोई पंडित नहीं है। यह पंडित मनोदानन्द मेरे साथ व्याकरस, न्याय, साहित्य आदि किसी भी विषय में स्वतंत्रता से बोल सकता है। अगर इसकी शक्ति नहीं है, तो यह पोषधशाला वाले पत्र को अपने हाथ से फाइ डाले। अरे यद्योपवीत को धारस करने वाले मनोदानन्द! श्रीजिनपतिस्ररिजी महाराज के ऊपर पत्र विषकाता है, तुसे मालूम नहीं, उन्होंने सब विद्याओं में दखल रखने वाले श्रीप्रद्युम्नाचार्य जैसे पंडितराजों की सब लोगों के सामने धूल उड़वादी है।'

इस अवसर पर श्रीष्ट्रश्वीराज महाराज ने उस शास्त्रार्थ-पत्र को लेकर फाड़ डाला। उपाध्यायजी ने कहा—'महाराज! इस पत्र को फाड़ने मर से ही धुमें सन्तोष नहीं होता।' राजा ने
कहा—'आपको सन्तोष किस बात से हो सकता है ?' उपाध्यायजी ने उत्तर दिया कि, 'हमें संतोष
जयपत्र मिलने से होगा। और राजन! हमारे सम्प्रदाय में ऐसी व्यवस्था है कि जो कोई हमारे
उपाश्रय के द्वार पर पत्र चिपकाता है उसी पुरुष के हाथ से जयपत्र लिखना कर उपाश्रय के द्वार पर जय
पत्र लगनाया जाता है। इसलिये आपसे निनेदन है कि आप अपने न्यायाधीशों से सम्मति लेकर
हमारी सम्प्रदायी व्यवस्था को सुरिचत रखें।' पंडित मनोदानन्दजी की मुखच्छाया को मिलन हुई
देखकर यद्यपि राजा को ऐसा करने में बड़ा मानसिक दु:ख होता था, परन्तु समा में बैठने वाले
न्याय विचार में प्रवीख प्रधान बुद्धिमान् पुरुषों के अनुरोध से अपने सरिस्तेदार के हाथ से जयपत्र
लिखनाकर जिनपालोपाध्याय के हाथों में देना पड़ा। उपाध्यायजी ने इसके बदले में धर्मलाम आशीर्वाद श्रादि कहकर राजा की भृरि-श्रीर प्रशंसा अनेक स्लोकों द्वारा की। रात भर शास्त्रार्थ होते
रहने के कारख प्रातःकाल वहां से उठकर शंखाकानि आदि द्वारा वधाई लेते हुए तथा जयपत्र को
क्रिये हुए श्रुनि-मंदली को साथ लेकर उपाध्यायजी श्रीपुज्यजी के पास आयो। श्रीपुज्यजी ने अपने

शिष्य के द्वारा होने वाली जिनशासन की प्रमावना से बड़े हर्ग का अनुभव किया और बड़े आदर सत्कार के साथ जिनपालोपाष्याय की अपने पास विठलाकर शास्त्रार्थ सम्बन्धी सारी वार्ते व्योरेकार पूर्खी। सं 2 १२७३ जेठ वदि १३ के दिन श्री शान्तिनाथ मगवान के जन्म-कल्याखक के अवसर प्रस् उपलब्ध में वहाँ के शावकों ने एक बृहत जयोत्सव मनाथा।

६४. वहाँ से सं० १२७४ में विहार करके आते हुए श्रीपूज्यजी ने मार्ग में भावदेव सुनि को दीचा दी । सेठ स्थिरदेव की प्रार्थना स्वीकार करके दारि द्वेर क गाँव में चातुर्गास किया । वहाँ भी पहले की तरह नन्दी स्थापना की। सं० १२७५ में जावालिपुर व्याकर जेठ सुदि १२ के दिन ध्वनश्रीगियानी, जगमति तथा मंगलश्री इन तीन साध्वियों की श्रीर विमलचन्द्रगिया पन्नदेव गिशा इन साधुत्रों को दीचा दी। सं० १२७७ में पालगापुर आकर अनेक प्रकार की धर्मप्रभावनायें की । वहाँ पर महाराज के नामि के नीचे स्थान पर एक गांठ पेंदा हुई । उसकी वेदना सताने लगी भौर साथ-साथ संब्रह्यो रोग भी पैदा हो गया। महाराज ने अपनी आयु शेष हुई जानकर चतुर्विध-ं संघ को एकत्रित करके निथ्या-दुष्कृत दिया और संघ को शिचा दी । 'आप लोग मनमें कोई तरह से खेद न करें और यह भी नहीं समभें कि जो श्राचार्य जीते जो अनेक लोगों से शास्त्रार्थ करके धर्म प्रभावना करते रहे हैं, अब उनके बिना काम कैसे चलेगा । हवारे पीछे सर्वदेवस्नारे, जिनहितीपाध्याय और जिनपालीयाध्याय आदि सब यथोचित उत्तर देने में समर्थ हैं। ये आप लोगों के मनोरथों को पूराकर सकेरों और इनके अतिरिक्त वाचनाचार्य सरप्रभ, कीतिंचन्द्र, वीरप्रभगणि तथा सुमतिगणि, ये चारों ही शिष्य महाप्रधान हैं। इनमें एक-एक का अपूर्व सामध्ये है, ये गिरते हुए आकाश को भी स्थिर रखने में समर्थ है। परन्तु जब हम अपने पाट के योग्य बैठाने में से किसो को छांटते हैं, तो हमारे घ्यान में बीरप्रभगिषा आता है। इमारे शरीर में इस समय बढ़ी व्याधि है। इसिलये यदि संघ कहे तो अभी हम उसे अपने पाट पर बैठा दें। शोक और हर्ष दोनों का द्वन्द्व जिसके चित्र में मचा हुआ है. हिसे संघ ने श्रीपुज्यजी से निवेदन किया कि. 'महाराज! वसे तो जो आपके समक्त में आता है. वही हमें मान्य है। परन्तु इस बक्त जन्दो में की हुई आवार्य पद की स्थापना, जैसी चाहिये वैसी शीमा के साथ नहीं हो सकेगी। इसलिये यदि भाष की आज्ञा हो तो यहां के श्रीसंच की भीर से भेजी हुई आमंत्रका पत्रिकाओं की देखकर आये हुये समस्त देश वासी खरतरगच्छीय लोगों की उपस्थिति में बढ़े आनन्द के साथ पाट महोत्सव मनाकर वीरप्रमगिश को बढ़े ठाठ-बाट के साथ आवार्य पर पर स्थापित किया जाय ।' श्रीपूज्यजी ने कहा- 'जो इन्छ कर्तव्य समुदाय के ध्यान में आवे वही अच्छा है।' इसके वाद सब लोगों से चमत बामशा करके तब लोगों के विच में चमत्कार पैदा कर अनशान विधि के साथ भौजिनपतिस्रतिज्ञी महाराज स्वर्ग को सिधार गये।

६ ४. तत्पश्वात् यद्यपि श्रीपूज्यजी के वियोग से होने वाले परम दुःख से संघ का अन्तःकरख किंकर्तव्यविमृद सा हो गया था; परन्तु उनके पीखे होने वाले देह-संस्कार आदि कार्य की अत्या- बरयक संगम्भकर एक सुन्दर विमान में भीप्उयजी के शव की स्थापना करके उनके दाह संस्कार के लिए तैयारी की गई। सं० १२७७ आवाद शुक्ला दशमी की उन समय की प्रथा के अनुसार कर्या की सुखदायक हृदय की ह्रवित कर देने वाली मेघराग आदि रागिनियों की वाराण्नामें गारही थीं। उसी प्रकार प्रायहारी मृत्युदेव को उपालम्म देने वाले और भी नाना प्रकार के गायन गाये जारहे थे। अनेक प्रकार के कमलगड़ा आदि वन फलों की उल्लाल हो रही थी। शंखादि पाँच प्रकार के तुम्रल ध्वनि के वीच समस्त नागरिक लोगों के साथ चतुर्विच संघ के लोग महाराज की आधीं को ले जा रहे थे।

इसी अवसर पर प्रधान साधुओं के साथ श्रीजिनहितोपाध्यायजी जा वा ली पुर से वहां आ पहुँचे। उन्होंने क ए पीठ नाम के गांव में ही महाराज की बोमारी के समाचार सुन लिये थे। इसीलिये वे बड़ी जन्दी से यहां आ पहुँचे। जिनहितोपाध्याजी ने श्रीप्ज्यजी की यह अवस्था देखकर शोक से बिह्नल हो, उनके गुरू—गर्खों को याद करके निम्नलिखित १६ श्लोकों से इस प्रकार विलाप करने लगे—

श्रीजिनशासनकाननसंवर्ष्धिविलासलालसे वसता।
हा श्रीजिनपतिसूरे!, किमेतद्समञ्जसमवेचे? ॥१॥
जिनपतिसूरे! भवता श्रीपृथ्वीराजनृपसदःसरिस।
पद्मप्रभासिवदने नाऽरमिव जयिश्रया सार्धम् ॥२॥
मिथतप्रियतप्रतिवादिजातजल्येः प्रभो!समुद्धृस्य।
श्रीसंघमनःकुर्रेढे न्यधात् त्वमानन्दपीयूषम् ॥३॥
बुधबुद्धिचक्रवाकी षट्तकीसरिति तर्कचकेण ।
कीडति यथेच्छमुदिते जिनपतिसूरे! त्विय दिनेशे॥४॥
सव दिव्यकाव्यदृष्टावेकविधं सीमनस्यमुद्धसति ।
द्राक् सुमनसां च तत्प्रतिपद्धाणां च प्रभो!चित्रम् ॥४॥
धातुविभक्त्यनपेचं कियाकलापं त्वनन्यसाध्यमपि।
य साथयत् जिनपते! चमत्कृते कस्य नो जातः॥६॥
मिय सति कीदृक् चासन्नयमत्र किविरिति नाम वहतीति।
रोषाद्सुराच्यर्यं जेतुं किं जिनपते! स्वरगाः?॥७॥

भगवंस्त्वयि दिवि गच्छति हर्षोचदभिमुखमचताः चिसाः। सुररमग्रीभिर्मन्ये सारीमृतास्त एवाभ्रे ॥८॥ इन्द्रानुरोधवशतो मध्ये स्वर्गे ययौ भवानित्थम्। जिनपतिसूरे ! सन्तो दान्तिगयधना भवन्ति यतः ॥०॥ वामपद्घातस्रग्नेन्द्राग्यवतारितशरावपुटखग्ढाः । स्वःश्रोविवाहकार्यं तव नृनं दिव्युद्धभृताः ॥१०॥ जिनजननदिनस्नानाधानेच्छातः किमाकुलीभृय । स्वं पञ्चत्वं प्राप्तः सुरपतिवज्जिनपतिर्भगवान् ? ॥११॥ स्वद्भिमुखमिव चिप्तानाशानारीभिरचतान् नूनम् । उपभोक्तुं वियद्जिरे विरचति चन्द्रो मराख इव । १२॥ नास्तिकमतकृद्मरगुरुजयनायेगासि जिनपते ! स्वरगाः । परमेतजगद्धुना विना भवन्तं कथं भावि ? ॥१३॥ हा ! हा ! श्रीमजिनपतिसूरे ! सूरे त्वयीत्थमस्तमिते । भहह कथं भविता नीतिचकवाकी वराकीयम् ॥१४॥ करतलधृतदीनास्ये श्रीशासनदेवि ! मा कृथाः कष्टम् । यन्मन्ये तव पुरुयेर्जिनपतिसूरिर्दिवमयासीत् ॥१५॥ रे देव ! जगन्मातुः श्रीवाग्देव्या अपि त्वयात्रेपि ?। ना मन्ये यदमुष्याः सर्वस्यं जिनपतिरहारि ॥१६॥

इत्यदि स्होकों से शोक-विलाप करते हुए उपाध्यायजी मृक्षित हो गये। मूर्छा टूटने पर धैर्य धारख करके भीपूज्यजी की चरखों में बन्दना करके भीध्व-देहिक अन्तिम संस्कार कृत्य करने के खिये परिवार सहित भीजिनहितोपाध्यायजी आये। अपने साधु नियम के अनुसार योग्य कार्य को करके उपाभय में भागये। वहां पर गर्याभर श्री गीतमस्वामी आदि महाराजों के चिर्त्रों का कीर्तन करके उपस्थित जनता की आहादित किया। इस स्थान पर यह भी समस्क लेना चाहिये कि दाह संस्कार करके अन्य भावक लोग भी इस उपदेश में सम्मिलित हो गये थे।

# द्वितीय आचार्य जिनेश्वरसूरि

६६. इसके बाद श्रीजिनगतिग्रारिजी पहाराज के शिष्यों ने जा वा लि पूर में जाकर चार्स्सास किया । चातुर्मास समाप्त होने के बाद वहीं पर सारे संब की सम्मति से श्रीजिनहिलोपाच्याय. श्रीजिनपालोपाष्याय स्माद प्रधान-प्रधान साधुकों के साथ श्रीसर्वदेवस्तरिजी ने श्रीजिनपतिस्तरिजी महाराज की बताई हुई रीति के अनुसार आवार्यपद के योग्य, क्वीस गुशों से युक्त, सीमाग्य भाजन, मृदुमानी, निनीत, समा चादि दस प्रकार के वित्तवर्मी का आधार स्थान श्रीवीरप्रमगिता की सं ० १२७८ माथ सदि ६ के दिन स्वर्गीय आचार्य श्रीजिनपतिग्रहिजी के पाट पर स्थापित किया । श्रव इनका नाम परिवर्तन कर जिनेश्वरखरि रखा गया। यह पाट महोत्सव श्रनेक दृष्टियों से अनुपम हुआ था। इस शुभ अवसर पर बढ़े मक्तिभाव से देश-देशान्तरों से अनेक धनी-मानी मन्य लोग आये थे। उनकी और से स्थान-स्थान पर गरीबों के लिये सदावर्त खोले गये थे। जगह-जगह सुन्दरी ललनायें युगप्रधान गुरुआं की कीर्ति गान के साथ नृत्य कर रहीं थीं। उत्सव के दिनों में प्राशिवध के निषेध की बोषशा की गई थी। इजारों रूपये व्यय कर याचकों के मनोरथ पूरे किये जा रहे थे। आये हुये लोग वेश और आभृषर्यों की छटा से इन्द्र की भी स्पर्धा कर रहे थे। उस समय जैन शासन की प्रभावना देखकर अन्य दर्शनी लोग भी निःसंकोच होकर शासन की प्रशंसा करते थे। अन्यमतावलम्बी लोग अपने-अपने देवों को बार-बार धिकारते हुए जैनधर्म पर मुग्ध हुए जाते थे। माट लोग खरतरगच्छ की विरुदावली पढ़ रहे थे। चारो तरफ से अनेक प्रकार के आशीर्वाटों की भड़ी लग रही थी। तीर्थ-प्रमावना के निमित्त तोरण बन्दरवाल ब्यादि से भगवान महावीर का मन्दिर बडे बच्छे ढंग से सजाया गया था।

पाट महोत्सव के बाद ही माघ सुदि नवमी के दिन श्रीजिनेश्वरस्ति महाराज ने यश-कलशगिण, नियहिनाण, बुद्धिसागरगिण, रत्नकीरिंगिण, तिलकप्रभगिण, रत्नप्रभगिण और अमरकीर्तिगिण इन साउ साष्ट्रमों को दीश्वत किया। जा वा ली पुर से सेठ यशोधनल के साथ विहार करके श्री माल पुर गये। वहां पर जेठ सुदि १२ के दिन श्रीविजय, हेमप्रभ, तिलकप्रभ, विवेकप्रभ और चारित्रमाला गिणनी, झानमाला, सत्यमाला गिणनी इन साधु—साध्वियों को दीशा देकर निश्चिमार्ग के पथिक बनाये। इसके बाद वहां से बिहार कर गये। फिर जगद्धर की प्रार्थना स्वीकार करके आषाढ़ सुदि दशमी के दिन पुनः श्री श्री माल आये। उन्हीं सेठजी के प्रयास से महाराज का नगर प्रवेश अभूत प्वेरिति से हुआ। वहां पर श्री शान्तिनाथ भगवान् की स्थापना की गई। और बाबा ली पुर में देव मंदिर रचना प्रारम्भ करवाई। जा बा ली पुर में ही सं० १२७६ माथ सुदि ॥ पंचमी के दिन श्वर्षश्वाण और विवेकशीगिणनी, शीलमाला-गिश्वनी, बन्द्रमाला मिश्वनी, बिनयमाला गिश्वनी को संयम प्रदान किया।

वहां से पुनः भीमा ल पुर में आकर सं० १२०० माघ शुद्धि १२ को श्रीशान्तिनाथ मगवान के मंदिर पर ध्वजा का आरोपस किया और ऋश्मदेव स्वामी, श्रीगीतमस्वामी, श्रीजिनयतिसरि, मेघनाद चेत्रपाल और पद्मावती देवी इनकी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई । तस्पश्चात् फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा के दिन इग्रद्यन्द, कनकचन्द्र और पूर्णश्री गियानी, हेमश्री गियानी को साधु-साध्वी बना हर उनके त्रिविध सन्ताप का निवारण किया। वहाँ से वैशास शदि १४ के रोज प्र हा द न पूर (पालनपुर) मैं आकर बड़ी धूम-धाम से पंचायती स्तूप में भी जिनपतिस्वरिजी की प्रतिमा की स्थापना की । इस **५तुप को विस्तार से प्रतिष्ठा श्रीजिनहितोपाध्याप ने की । सं० १२**=१ वैशाख शुद्धि ६ के दिन जा वा सी पुर में विजयकीतिं, उदयकीतिं, गुरासागर, परमानन्द और कमलश्री, कुमुदश्री प्रभृति का दीचा कार्य सम्पन्न किया । उसी नगर में ज्येष्ठ शदि ६ के दिन महावीर स्वामी के मन्दिर पर ध्वजारोपण किया। सं० १२⊏३ माह बदि २ के दिन बाड़ मेर में श्रीऋषमदेवजी चैत्य पर ध्वजा फहराई। माह बदि ६ को श्रीसरप्रभोपाच्याय को उपाच्याय पद देकर सम्मानित किया और उसी दिन मंगलमति गर्किनी को प्रवर्तिनी पद तथा धीरकलशर्गाख, नन्दिवद्ध नगिष और विजयवद्ध न गिणि को दोसा दी। तदनन्तर सं० १२८४ में बी जापुर जोकर श्रीवासुपूज्य स्वामी की स्थापना की एवं भाषाह शुद्धि २ को अमृतकीर्तिगणि, सिद्धिशीर्तिगणि और चारित्रसुन्दरी गणिनी, धर्मसुन्दरी गियानी को दीवित किया। सं० १२८५ की ज्येष्ठ शुदि द्वितीया को कीर्तिकलशगणि, पूर्णकलश-गणि तथा उदयश्री गणिनी को उपदेश देकर निर्प्रनथ-निर्प्रन्थिनी बनाये। ज्येष्ठ सुदि ह को बीजापुर में श्रीवासपुज्य स्वामी के मन्दिर के शिखर पर बढ़े समारोह के साथ व्यजा का कारोपण किया । वी जा पूर में ही जेठ सुदि नवमी के दिन विद्याचन्द्र, न्यायचन्द्र और श्रभयचन्द्र गणि की साधुधर्म में दीचित करके लोकमान्य ग्रुनि बनाये। सं० १२८७ फान्गुन शदि वंचमी को पाल न पुर में जयसेन, देवसेन, प्रवोधचन्द्र, अशोकचन्द्र गणि और कुलश्री गणिनो, प्रमोदश्री गणिनी को दीवा देकर असार संसार से मुक्त किया। सं०१२८८ मादवा सुदि १० को जावा लि-ध्र में स्तूप-व्यज की प्रतिष्ठा करवाई। इसी वर्ष आश्विन शुक्ला दशमी की पाल न प्रर में सम्रदाय सहित सेठ मुबनपाल ने राजकुमार श्री जगसिंह की उपस्थिति में व्वजारीपण सम्बन्धी महा-भहोत्सवं किया; जो श्रीजिनपासीपाध्याय के दाशों से सम्पन्न दुआ। पीष शुक्ला एकादशी की जा सो र म कम्याग्रकत्रश, प्रसमचन्द्र, लच्मीतिलकगणि, वीरतिलक, रत्नतिलक भीर धर्ममति, विनयमति, विद्यामति, चारित्रमति इन स्त्री-पुरुषों की दीचित किया । वि चौ इ में बेठ शृदि १२ की अजित-सैन, गुरासेन और अमृतमृति, धर्ममृति, राजीमति, हेमावसी, कनकावली, रतनावली गर्सिनी तथी मुक्तावली गितानी की दीचा हुई। वहीं पर आपाढ़ वदि द्वितीया के दिन श्रीश्रवमदेव, श्रीनेमिनाध श्रीपार्श्वनाथ की मृतियों की प्रतिष्ठा की। इन देशों की मृतिया सेठ लंक्मीकर ने बनवाई

To TRUE I Alter ladarell ? Lie mails the de root to septem ward, where the forest rate full & one of the sector ( were the बादी यगर्वत नाम के विगम्बर रहित से पूज्य ही के शास्त्रामें हुआ का । वहीं पर पहितार सहित अविद् महामंत्री भी बरतुवाल अवर अवेश के तमान पुल्यारी के तमपुत बार है। इनके बार तमान जिस शासन की प्रमाकता हुई भी । सं - १ २६ ! केलाक खूनि काली के दिल जा का की पुर के स्थावन पतिकारण, चमाचन्त्र, श्रीतास्त्र, पर्मारत, पारिवारल, मेयकमारपति, वागपविकारपति, श्रीकार तथा शीससुन्दरी, बन्दनसुन्दरी, इन साधु-साध्वियों को विवि-विभाव से बीबा हो । बेट बहि वितीया के दिन शुम मृहते में मृजनवात पर भीविजयदेवसार को आवार्य पर से सुवित किया। सं० १२६४ में भीसंपहितमुनि को उपाण्याय पद दिया । सं० १२६६ काल्युन विद पंचारी को पाल न पुर में प्रमोदमूर्ति, प्रवोषमूर्ति, देवमूर्तिगिश्च इन तीनी की दीवा विप्रल वन व्यय के साब की गई। जेठ सुदि १० को उसी नगर में भीशान्तिनाय मगवान की प्रतिष्ठा करवाई; यही सृति बाजकत पाटमा में वर्तमान है। सं० १२६७ वैत्र शहि १४ के दिवस देवतिसक और वर्मतिसक की पालनपुर में दीका दी गई। सं० १२६ = वैतास की रकादशी को जावा लीपुर में समुदाय सहित महं - इलघर ने धत्रघार गुसायन्द्र से बनवाकर सुवर्णमयदंड और ध्वता का आरोपस किया। सं ० १२६६ के प्रथम आश्विन मास की द्वितीया के दिन प्रगाह वैराग्य के वशीश्वत होकर महामंत्री इलघर ने दीवा भारत की। इनकी दीवा के समय जी महीत्सव किया गया; वह राजा सीम और नागरिक लोगों के आश्चर्य समुद्र को बढ़ाने में पृष्टिमा के चाद के समान हुआ अर्थात् इतने बढ़े वैभवशाली राजनीतिपद मंत्री को साधु होते हुए देखकर उन लोगों के बावर्य की कोई सीमा नहीं स्त्री । दीक्षा के बाद मंत्रीली का नाम कुलतिलक्षमूनि रक्खा गया था ।

सं० १९०४ वैशास सुदि १४ के दिन जिनेश्वरस्थिती ने निजयनह नगाय को आसार का दिया गीर रनका नाम बदल कर जिनशनापार्थ रक्ता । त्रिलोकहित, बीबिस्त, धर्माकर, वर्षक्ष, संवप्तान, विवेकतमूह, देवगुरुमक, वारित्रधिरि, सर्वस्त्रक धीर त्रिलोकानन को संयय करान किया । सं० १३०५ में कावाद श्रुदि १० को या साम पुर में धीमहाबीर स्वामी, श्रीआवम-रेम स्वामी, भीनोबनाय स्वामी, श्रीआवम-रेम स्वामी, भीनोबनाय स्वामी, श्रीआवम-रेम स्वामी, भीनोबनाय स्वामी, श्रीआवमिताय स्वामी को मतिमाध्यों की तथा नन्धीयवर तीर्थ के माम वस्त वह की जांगरह की

्रेट असके बाद की विनेधारपूरिकों ने की मा स्व न गर में सं ० १३०६ में केंठ होते. १९ के मिन शुन्युनाम और धारताय मनशान को प्रतिपानों को गतिष्ठा की और सेट की बाह की मार्चना स्वीकार काले इसरीकार प्रशासिक किया ।

# स्युकाः स्युकाः वार्ताः श्रीचतुर्विधसंघप्रमोदार्थम् ।

विद्यीवास्तव्यसाचुसाहु जिसुत सा० हे मान्यर्थनया। जिनेबाकोषाच्यायैरित्थं प्रथिताः स्वगुरुवार्ताः॥

[ वैश्व तो मंखियारी भीजिनवन्द्रसारे, श्रीजिनपरिद्धार और श्रीजिनेश्वरसारिजी महाराज के बीवन चरित्र में अनेक वमत्कार पैदा करने वाली अनेक वार्ते हैं। परन्त दिल्ली निवासी साहुली सेठ के पुत्र मोहेनवन्द्र सेठ की प्रार्थना से श्रीजिनपालोपाच्याय ने चतुर्वित्र संघ के आमोद के लिखे डनमें से बोटी-मोटी और सरस बातें उपर्युक्त शित से लिखी हैं।]

### ने स्वयं विखते हैं---

खोकभाषानुसारिएयः सुस्रबोध्या भवन्त्यतः ।
इत्येकवचनस्थाने काऽपि [च] बहुक्तिरिप ॥
बासावबोधनायेव सन्ध्यभावः कचित्कृतः ।
इति शुद्धिकृष्चेतोभिः सिक्रज्ञेंयं स्वचेतिस ॥
बुद्धये शुद्धये ज्ञानवृद्धये जनसमृद्धये ।
चतुर्विधस्य संघस्य भएयमाना भवन्त्वतः ॥

[ इमने इन आचारों के बोवन की वातें संस्कृत में लोक मापा के ग्रुहावरे के अनुसार लिखी है। इनमें काठिन्य नाम मात्र को भी नहीं है। हर एक आदमी शुगमता से जान सकें, इसका स्थान नका गया है। कहीं—व हीं आवार्यादि के लिये एकपचन के स्थान में बहुववन भी दे दिया गया है। सामास्थ संस्कृतकों की जानकारी के लिये कहीं—कहीं सन्ध का अमाव भी किया गया है। सामास्थ संस्कृतकों की जानकारी के लिये कहीं—कहीं सन्ध का अमाव मी किया गया है। सामास्थ का विचार करने वाले विद्वान लोग हमारे इस अभिन्नय को जान लें। हमारी कही हैं। सामास्थिय आवारों के जीवन चरित्र सम्बन्धी ये वालें चतुर्वित्र संघ के लिये चुद्धि, सुद्धि, सान-वृद्धि और जन-समुद्धि को देने वाली हो।]

पाठकाल ! क्या के लेख से विदित होता है कि मीजिनपाकोपाच्यायकी ने मीजिनसामहित्री महाराज का केवल फोरा करी कर किसा है। इनका चारे का जीवन परित्र किसी सन्य विद्यास सनि का विका क्या है।

तं० १३१० में वैशास सुदि ११ की जावालीपुर (जासोर) में चारित्रवद्वाम, इनवर्तत, अवजनिय, साम-निध, मोदमंदिर, गजकीति, रत्नाकर, गतमोह, देवप्रमोद, बीरानन्द, विगतदीय, राज-सिल, बहुवरित्र, विमलप्रक्ष और रत्निधान इन पन्द्रह साधुओं की प्रवच्या धारण कराई। इन पन्द्रह में चरित्रवद्वाम और विमलप्रक्ष पिता पुत्र थे। इन्होंने साथ ही दीचा धारण की। इसी वर्ष वैशास की त्रपोदशी के दिन शांतवार स्वात नचत्र में भीमहावीर मगवान के विधि-जैत्य में राजा भी उद्यसिंहजी आदि बहुत से राजा लोगों की उपस्थित में राजमान्य महामंत्री भी नीत्रसिंहजी के तत्त्रावधान में प्रशादनपुर (पालनपुर), बागड आदि स्थानों के मुख्य-मुख्य भावकों की सिकाध में चौबीस जिनालय, एक सी सत्तर तीर्थकर, सम्मेत शिखर, नन्दीभर, तीर्थकरों की माता होरा आवक के पास में स्थित नेमिनाथ स्वामी, उन्जयिनी सत्तक भीमहावीर स्वामी, शीचनद्रप्रम स्वामी, शीशानितनाथ स्वामी एवं सेट हरिपाल सत्क सुनर्मा स्वामी, शीशिनदश्वारि, सीर्मधर स्वामी, युगमंत्रर स्वामी आदि की नाना प्रतिमाणों को प्रतिष्ठा अभूत महामहोत्सव के साथ की और प्रमोव की विश्वती की महणा की उपाचि देवर सत्त्रीनिय नाम दिया तथा ज्ञानमाला गियानी की प्रवित्री कर हर्मा स्वामी की सहणा की स्वामी की सहणा की उपाचि हेवर सत्त्रीनिय नाम दिया तथा ज्ञानमाला गियानी की प्रवित्री कर हर्मा की स्वामी की सहणा की स्वामी की स्वामी की सहणा की उपाचि हेवर सत्त्रीनिय नाम दिया तथा ज्ञानमाला गियानी की स्वामी की स्वामी की सहणा की स्वामी की स्

ति १९११ के सम्ब होते हैं को या स्व व पूर्व में भीसन्त्रप्रम स्वानों के विभिन्नत्व में भी स्व पूर्वी सभी के बन्दिर में विभव कोमगांकी प्रतिमां के प्रतिष्ठा होड मुक्तपाल ने कापने निर्धाणार्थित प्रम के प्रमुख के कार्या (बेचायत की कोए हे ब्युग्यदेश प्यामी की, सोहित्य आवर्ष की तरप है कानुन्त्रसाय THE RESIDENCE OF A STREET OF THE STREET OF T

स्पर्क पत्र प्रश्निक पुर के सारवार का की नीका के स्थापन, पंत्रक साहित्य के ही। विकास स्पेत्रक सीवित्य प्रकार सम्बद्धी के सामका करके इन्हर्गद देवी के गुर पुरस्तीत के बाग सारवार इसके के विके ही बनमें की चीत विकास किस

तरपरवास हो १३१२ वैद्याल सुदि पूर्विमा के दिन चन्द्रकीरिमाना को उपाध्याप वद प्रदास किया गया गोह चन्द्रसिककोपाध्याप नया नामकरण किया गया। उसी श्रवसर सर मधोपचन्द्र साम धीर शक्योतिसक्यांस को वाचनाचार्य के वद से सम्मानित किया गया। इसके बाद केठ बंदि १ को उपसमाचित्र, प्रतिश्रविष, आचारनिधि और त्रिलोकनिधि को प्रतन्या पारस करवर्ड सहै।

सं १२१२ फाल्यान सुदि चतुर्थी को बालोर में स्वर्धियि के उत्तर वाले मंदिर में वाहितिक उद्धरक नाम के आवक से कारित श्रीशान्तिनाय मगवान की मृति की स्थापना की। चैत्र सुदि बतुर्दशी को कनककीतिं, जिदशकीतिं, विद्युपराज, राजशेखर, गुजशेखर तथा जयलक्षी, कन्याशानिकि, ममोदलक्षी व्यौर मच्छ्यादि की दीक्षा हुई। इसके बाद स्वर्धिमिर शिखर पर के दूसरे बंदिर में पद श्रीस मृत्सिम नाम के आवकों ने बहुत सा धन खर्च करके बेशाख बदि १ को श्रीकाजितनाथ मतिमाकी स्थापना करवाई। पाल न पूर में आवाद सुदि १० के दिन कावनाविलक स्थीर मरतकीतिं की दीक्षा दी गई स्थीर उसी दिन सीम प हो में श्रीमहाबीर स्वामी की प्रतिमा की स्थापना हुई।

सं १३१४ माद सुदि १३ को इस नगरी के ऊपर बनवाये हुए ग्रुक्य संदिर पर प्रका भदाई गयी। यह कार्य भी उदयसिंह राजा की देख-रेख में निर्निप्तता पूर्वक सम्यक्ष हुआ था। तदनन्तर पास न पुर में स्थापन वर्ष की स्थापाद सुदि १० को सकलदित तथा राजदर्शका को एवं बुद्धिससूदि, सादिस्टर्सी, रत्नद्दि इस साध्नियों को दीचा दी गई।

सं १३ ६ मात्र हार्ष १४ के दिन वा लो र वे वर्गतुन्तरोगांकतो को प्रवासित का गया नार हार ६ को हर्गरेखर कनककसाश को अञ्चल्या हो वर्ग आह हार है है है दे भाषांत्रवाद के राज्य में 15 और एकिंग नाम के भागकों ने दर्शांगांत्र में देशराज्यक्या स्वासे के सहिए पर कार्य कर्मका और स्थानिय जानवाद को प्रशासिक क्यांका है हो अपना ग्रीताक्ष्य जान के गया है है बाद है अपने हुए भागांत्र होते हैं है है जिल्हा स्थानका के ग्रीताक अस्तरकार और प्राप्त के साम हुए भागांत्र होते हैं के स्थानकार क्यांका

सं० १३१७ माइ सुदि १२ को लक्ष्मीतिलकगिब को उपाध्याय पद प्रदान किया तथा अधिक धन व्यय के साथ पद्माकर नाम के व्यक्ति को दीचा दी गई। माह सुदि १४ के दिन भी जावा ली पुर के शोभावद क भी महावीर जिनेन्द्र के मंदिर में स्थापित चौवीस देवक्र सिकाओं पर पंचायत की तरफ से सुवर्ष कलश और सीने के ध्वजदंड चढ़ाये गये। फागुन सुदि १२ की भी शान्त न पुर में अजितनाथ स्वामी के मंदिर की प्रतिष्ठा और अजारोहरा किया गया। यह प्रतिष्ठा सम्बन्धी कार्य वाचनाचार्य पूर्वकलश गणिने करवाया था। इसी प्रकार भी म प झी में श्री मांडलिक राजा के राजत्व काल में वैशाख सुदि १० सोमवार के दिन राज्य के प्रधान दंडनायक भीमीलगरा (? सीलरा) की संनिधि में सेठ भी खीमड के प्रत्र सेठ जगदर और उनके प्रत श्री सेठ मुवनराय ने कुटुन्वियों के साथ बढ़ा चन खर्च कर श्री बढ़ मान खामी के "मंदिरविलक" नाम के मन्दिर पर स्वर्ण दंड और स्वर्ख कलश चढ्वाये और उनकी प्रतिष्ठा भी उसी दिन करवाई। उस समय वहाँ पर श्रीमहाबीर स्वामी के केवलक्कान महोत्सव का दिन होने से पाल न पूर श्रादि अनेक नगरों के आवकों के आने से खासा मेला लग गया था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर और भी बहुत से देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा करवाई गई थी। सेठ हरिपाल और उसके भाई क्रमारपाल ने संसार की तमाम सर्वश्रेष्ठ विद्याओं की चक्रवर्ती. चन्द्रमा के समान धवलकान्ति वाली. सकल संघ को सुबुद्धि देने वाली तथा एकावन अंगुल प्रमाखवाली "सरस्वती" प्रतिमा की प्रतिष्ठा बढे समारोह से करवाई। सेठ राजदेव ने तीस अंगुल प्रमाख की श्रीशान्तिनाथ स्वामी की प्रतिमा की स्थापना कराई । मूलदेव और वेमंघर ने ऋषमदेव प्रतिमा, सावदेव के प्रत्र पूर्णिसंह ने श्रीमहावीर स्वामी की प्रतिमा, आजद पुत्र बोधा ने श्रीपार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा, धारसिंह ने श्रीपार्श्वनाथ भौर मीमञ्जूबल पराक्रम यक्त चेत्रपाल प्रतिमा, श्रीऋषमदेव भौर महाबोर स्वामी की प्रतिमा प्रनासी उदा ने, चौबीस तीर्थंकरों के पह और पीतल की प्रतिमा सेठ बालचन्द्र ने, ऋषभदेव की प्रतिमा भावह सत सेठ बांधल ने, शान्तिनाथ की प्रतिमा बोथरा शांतिग ने, ऋषभदेव की प्रतिमा आसना-ग ने, महावीरजी की तीन प्रतिमार्थे साढल प्रत्र घर्यपाल ने, शान्तिनाथ की प्रतिमा सेठ मोजाक ने, जिनदत्तस्वरि और चन्द्रप्रम स्वामी की प्रतिमा सेठ इरिपाल तथा कुमारपाल ने, श्रीनेमिनाथ की प्रतिमा रूपचन्द्र के पत्र नरपति ने. स्तम्ममक पार्श्वनाथ प्रतिमा सेठ वनपाल ने. चएडै० (१) की प्रतिमा सेठ बीजाने और अभ्विकादेवी की प्रतिमा श्रीसंघ ने स्थापित करवाई । द्वादशी के दिन सीम्बपूर्ति भीर न्यायलक्मी नामक साध्ययों की दीका धूम-धाम से करवाई गई।

सं १३१८ पीप श्रुद्धि तृतीया के दिन संचमक को दीचा और धर्मपूर्तिगिक्ष को वाचना-चार्य पद दिया गया। सं० १३१६ मियसिर शुदि ७ के दिन अभयतिलकगिष को उपाध्याय पद दिया गया। असी क्षे पं० देवसूर्ति आदि साधुओं को साथ लेकर धीअभयतिलक उपाध्यायजी उज्जैन सये, वहाँ कर दे प्रान व्हा के पंडित नि धान न्द को जीतकर 'प्रासुकं शीतकं जलं यतिकल्प्यस्'' हस्यादि सिद्धान्तों के वल से ध्यपने पत्र का स्थापन करके राज-सभा में जय-पत्र प्राप्त किया। इन महाराज का पाल न-पुर आदि स्थानों में वहे निस्तार से प्रवेशोत्सव हुआ था। सं० १३१६ माह विद पंचमी को विजयसिद्धि साध्वी की दीचा हुई। माह विद ६ को श्रीचन्द्रप्रम स्वामी की प्रतिमा, अजितस्थ प्रतिमा, सुमितनाथ प्रतिमा की सेठ बुभचन्द्र ने वहे महोत्सव से प्रतिष्ठा कराई। सेठ स्वनपाल ने श्राप्त स्वामी की प्रतिमा, जश्चर के पुत्र जीवित आवक ने धर्मनाथ स्वामी की प्रतिमा, रत्न और पेथड़ आवक ने सुपार्थ स्वामी की प्रतिमा, सेठ हरिपाल और उसके भाई कुमारपाल ने श्रीजनवद्यमस्ति सृतिं और सिद्धान्तयचम् तिं की स्थापना एवं प्रतिष्ठा कराई। सेठ अभयचन्द्र ने श्रीप त्त न में अव्यय तृतीया के दिन श्रीशान्तिनाथ देव के मंदिर पर दंडकलश चढ़ाये।

सं० १३२१ फागुन सुदि २ के दिन गुरुशर को चित्रसमाधि और शान्तिनिधि नामक आयां औं की दीचा हुई। सं० १३२१ फागुन बिद्ध ११ को पाल न पूर में तीन मन्दिरों की और ज्वबदंड की प्रतिष्ठा कर, जेस ल मेर के भी संघ की प्रार्थना से श्रीजिनेश्वरसिजी जेस ल मेर पहुंचे और वहां पर जेठ सुदि १२ के दिन सेठ यशोधवल के बनवाये हुए देवगृह-शिखर पर दंड ध्वज का आरोपण किया और पार्थनाथ स्त्रामी की स्थापना की। सं० १३२१ जेठ सुदि पूर्णिमा के दिन चरित्रशेखर, लच्मीनिवास तथा रत्नावतार नाम के तीन साधुओं को दीचा दी।

सं० १३२२ माह सुदि १४ को विक्रम पुर में त्रिदशानन्द, शान्तमूर्ति, त्रिश्चवनानन्द, कीर्तिमंडल, सुबुद्धिराज, सर्वराज, बीरप्रिय, जयबद्धम, लक्मीराज और हेमसेन तथा सक्तिबद्धमा, नेमिमक्ति, संगलनिभि, प्रियदर्शना को तथा विक्रम पुर में ही वैसाख सुदि ६ को वीरसुन्दरी को दीचित किया गया।

सं० १३२३ मार्गशिर वदि पंचमी को नेमिष्यल की साधु और विनयसिद्धि तेया भागमसिद्धि को साम्बी बनाया। सं० १३२३ वैसाख सुदि १३ के दिम देवसृतिंगिश को विश्वनायार्थ का पद दिया और द्वितीय जेठ सुदि दशमी को जेस स मेर में भी पार्श्वनाथ विश्वि पैत्य पर पड़ाने के लिये सेठ नेमिकुमार और गखदेवक द्वारा बनवाये हुये स्वर्शदंड और कलहों की प्रतिष्ठा की

<sup>&</sup>quot; मोट--इस निवश्य में तिथियां गुजराती मास के हिसाब से की गई है। असएव सुदि-वदि का आगे पीछे होना अभोत्पदिक नहीं हैं।

तथा विकेसहरूमिक को वाचनाचार्य का यद दिया। आवाद विद एकम को हीराकर को साधु पद प्रदान दिया।

सं १३२४ मार्गशीर्ण कृष्णा २ शनिवार के दिन कुलभूषख, हेमभूषख दो साधु और अनन्त सन्मी, अतलन्त्री, एकलन्त्री, प्रधानलन्त्री, पांच (१ चार) साध्ययों को गाजे-याने आदि प्रदर्शन के साथ दीचित किया। यह दीचा महोत्सव जा वा ली पुर ( जालोर ) में हुआ था।

सं० १३२५ वैशाख सुदि १० को जा वा ली पुर में ही अमहावीर-विधिचैत्य में पालनपुर, खम्मात, मेवाइ, उचा, बागइ आदि स्थानों से आये हुए ससुदायों के मेले में व्रतप्रहर्ण, मालारोध्या, सम्यक्त्वारोप्या, सामायिक प्रहर्ण आदि तथा निन्द्र्यां विस्तार से की गईं। वहाँ पर राजेन्द्रवल नाम का साधु तथा पद्मावती नाम की साध्वी बनाई गई। वैशाख सुदि १४ के दिन महावीर विधिचैत्य में चौवीस जिनप्रतिमाओं की, चौवीस छाज दंडों की, सीमंघर स्वामी, युगंघर स्वामी, बाहु-सुवाहु स्वामी की मूर्तियों की बड़े विस्तार से प्रतिष्ठा हुई। वैसे ही जेठ बिद चौवीस जिन प्रतिमाओं की, सीमंघर स्वामी, युगमंघर स्वामी, बाहु-सुवाहु प्रतिमाओं की स्थापना सर्व सम्रदायों के मेले में बड़े उत्सव से की। उसी दिन धर्मतिलक गिष्य को वाचनाचार्य का पद दिया गया और वैसे ही वैशाख सुदि १४ को जेस ल मेर के भी पार्श्वनाथ विधि चैत्य में सेठ नेमिकुमार और मगादेव के बनाये हुए सुवर्श्वदंड और सुवर्श करवार का अधरीष्ट महोत्सव पूरा किया गया।

६६. सं० १३२६ में सेठ सुननपाल के पुत्र अभयचन्द्र ने तथा मं० अजित सुत देदाक नाम के शावक ने रास्ते के प्रवस्थ भार को स्वीकार कर लिया। तमी से सेठ अमयचन्द्र, महं० अजित सुत महं० देदा, सेठ राजदेव, सेठ कुमारपाल, सेठ विम्बदेव, श्रीपति, मूलिंग और धनपाल आदि संघ के प्रमुख सजनों ने शत्रुक्तयादि तीथों की यात्रा के लिये महाराज से बहुत प्रार्थना की। चतुर्विध संघ की प्रार्थना स्वीकार करके श्रीजिनरतना चार्य, श्रीचन्द्रतिल कोपाच्याय, कुमुदचन्द्र आदि २३ साधु तथा श्रीलच्मीनिधि महचरा आदि मुख्य १३ साध्वियों को साथ लेकर श्रीजिनश्वरस्रारिजी महाराज ने पालनपुर से तीथ-यात्रा के लिये विहार किया। मार्ग में स्थान-स्थान पर विधिमार्ग की प्रभावना करता हुआ श्रीसंघ श्री तार या महातीर्थ पहुंचा। वहाँ पर महं० देदाक ने पाँच हजार द्रम्म देकर इन्द्रपद लिया। प्राची के पुत्र सेठ पेयह ने चार सौ रुपयों में मंत्रिपद, कुलचन्द्र के पुत्र वीजद के सौ स्थान स्थान स्थानिक पद, महं० देदा की देश समित्रस्थियों ने सीन सौ रुपयों वे क्षत्रस्थ सेकर सार्थियद, सेठ राज्यक ने चार सौ रुपयों में मंत्रिपद, कुलचन्द्र के पुत्र वीजद समित्रस्थ के सार्थियद, सेठ राज्यक ने पक सौ इस रुपयों में मंत्रिपद, कुलचन्द्र के पुत्र वीजद स्थान समित्रस्थ से सार्थियद स्था केवास की पत्नस्थ स्थानम्हारि पद, तोज्यक ने नी रुपयों में क्षत्रधर पद स्थीर सेठ अपने स्थान की प्रतिस्थ की पत्नस्थ सेव प्रमुख सम्बद्ध साम किया।

इसी प्रकार वी जा पुर में श्रीवासुपूज्य भगवान के विचि-वैत्य में सेठ श्रीपति ने तीन सौ सोलह रुपये में माला ली। इस प्रकार सारा मिलाकर भंडार में तीन हजार रुपयों का संग्रह हुआ।

तदनन्तर संघ खंमात पहुँचा। वहां पर बहुगुख के भाई थक्क व ने छः सौ सोलह रुपयों से इन्द्रपद पाया। साकरिया गोत्रीय सहजपाल ने एक सौ चालीस रुपयों में मंत्रीपद प्राप्त किया। साह पासु आवक ने दो सौ बचीस में चमरधारियों के चारों पद लिये। सांगख के पुत्र ने अस्सी रुपये मेंट चढ़ाकर प्रतिहार का ओहदा प्राप्त किया। पासु पुत्र ने सचर रुपये देकर सारिय का स्थान प्रह्म किया। मां० राजक के पुत्र नावंघर ने अस्सी रुपयों में भंडारी का पद प्राप्त किया। बहुगुख ने चालीस रुपयों में अत्रघर पद प्राप्त किया। कां० पारस के पुत्र सोमाक ने पचास रुपयों में शिविकाचाहक का पद लिया। पदघारियों की तरफ से छल तेरह सौ आठ रुपये संग्रह किये गये। वैसे सारे संघ की तरफ से साढ़े पांच हजार रुपये इकट्टे किये गये।

वहां से चलकर संघ शत्रुक्षय महातीर्थ में पहुँचा। सा० मूलिंग ने एकहजार चार सौ चौहचर रुपये मेंट चढ़ाकर इन्द्रपद को घारण किया। महं० देदाक के प्रत्र महं० प्नमसिंह ने आठ सौ रुपयों में मंत्रि पद प्राप्त किया। भां० राजापुत्र इसल ने चार सौ बीस में भांडागारिक पद प्राप्त किया। सालक ने दो सौ चौहचर में प्रतिहार का स्थान प्रद्रण किया। महं० सांवत के पुत्र आन्हरणसिंह ने दो सौ चौबीस में सारिय का स्थान पाया। सेठ घणपाल के पुत्र धींधाक ने एक सौ सोसह में छत्रधर का पद पाया। छो॰ देहड़ ने दो सौ अस्सी में पारिषय पद लेकर अपने को कृतार्थ किया। प्रमसिंह ने एक सौ रुपये देकर पालकी वादक का पद लिया। बहुगुण ने साहे चार सौ में आद्य चमरधारी के प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करके अपने को संघ का प्रीति पात्र बनाया। भां० राजाक ने तथा सा० रूपा ने सौ रुपयों में पीछे की और का चमरशाही का स्थान प्रहण किया। इन उपर्युक्त सब पदों की पांच हजार तीन सौ अइतीस रुपये आय हुई। सा० पास आवक ने अइतीस लेप्यमय द्रमक से (१) मूलनायक युगादिदेव की सखायहराटन माला ली। पद्र के पुत्र सेठ दाहड़ ने तीन सौ चार में मूलनायक युगादिदेव की माला पहनी। महं० देदा की माता हीरल आविका ने पांच सौ रुपयों में मरुदेवी स्वाप्तिनी की माला प्रह की। सेठ राजदेव की माता तीवी (१) आविका ने एक सौ चालीस में पुन्डरीक गखायर की माला प्रह की। उसके पुत्र मूलराज ने एक सौ सचर रूपयों में कपिहेंयच की माला पहनी। इस प्रकार सब मिला कर तीर्थ के खाने में सचरह हजार रुपये इकट्ठे किये गये।

इसके बाद संघ वहाँ से बलकर उज्जयन्त महत्तीर्थ में पहुंचा। वहाँ पर शाह श्रीपति ने इकीस सौ रुपये मेंट देकर इन्द्रपद, सेठ दिरपाल के पुत्र पूर्वपाल ने कः सौ सोलह में मंत्रि पद, सेठ राजदेव के पुत्र लखका ने दो सौ बालीस में शिविकाबाहक का स्थान, पालू शावक ने दो सौ नामें में प्रतिहार पद, मां० राजपुत्र महा ने पांच सी में मंहारी का पद, कां॰ मनोरच ने दो सी माठ में सारिथ पद, सा॰ राजदेव के भतीजे सुवनाक ने हैंद सी में पारिचिय पद, सा॰ राजदेव के पुत्र सलस्वस ने एक सी चालीस में शिविकावाहक का पद, घनदेव ने एक सी तैरह में अत्रचर पद, तेढ श्रीपति ने दो सी में प्रथम चमरचारियद और पचाती रूपये में चतुर्च चरन चारिपद मी, बै॰ सा॰ बहुगुया ने एक सी आठ में दितीय अधरचारि चद और नम्बे में स्तीय चमरचारि पद, बै॰ हांसिल पुत्र बै॰ देहद ने पांच सी सोलह में भी नेमिनाय सुखोद्चाटन माला, केठ अमयचन्द्र की माता तिहु-भयपाल ही श्राविका ने एक सी चालीस में राजपति माला, सेठ श्रीपति की माता मोण्हा श्राविका ने पैतीस में अभिवका माला, पाण्डय के पुत्र देवकुमार ने एक सी चम्मालीस में साम्यमाला, शाह अभयचंद्र के पुत्र वीरघवल ने एक सी अस्सी में प्रघुम माला, सेठ राजदेव के माई मीलाक ने तीन सी गयारह में कम्पायावयमाला, सेठ पास की बहन रासल शाविका ने दो सी चालीस में श्रीशत्रुख्य अपनदेव माला, सेठ पास की माता पाण्डी शाविका ने एक सी चीवीस में मरुदेवी माला, सा० उदा पुत्र भीमसिंह ने एक सी आठ में पुन्हरीक माला, सेठ धयपाल ने अवलोक नाशिकरमाला तथा साह राजदेव के भाई गुयाधर के पुत्र बीजद ने चीवीस रुपयों में कपिंदयचमाला ग्रह्य की। इस प्रकार सब मिलाकर ७०६७ रुपये हुए। शत्रुख्य तीर्थ के देवमंडार में बीस हजार और उखयन्त तीर्थ के देवकोश में सतरह हजार रुपये संग्रह किये गये।

भीजिनेश्वरग्रिती महाराज ने उज्जयन्त तीर्थ में श्रीनेमिनाथ स्वामी की मूर्ति के समन्न जेठ विद ""में प्रवीवसग्रुद्र, विनयसग्रुद्र की दीन्ना दी तथा मालारीपण मादि महोत्सव किया। इसके वाद संघ देव पत्त न में गया। वहाँ पर पितयाख (पटेल) भीर बाहिक जाति के लोगों ने विपुल चन संग्रह करके संघ की दिया भीर उस घन के द्वारा चतुर्विच संघ सहित श्रीजिनेश्वरग्रिती ने सकल लोगों का हित करने के लिये 'चैत्यपरिपाटि' महोत्सव किया। ऐसा करने से पति याण के वासी भीर उसका मालिक वहुत सुद्ध हुए।

इस प्रकार मार्ग में स्थान—स्थान पर महाप्रमावना करने से संब ने अपने जन्म और सामध्यें को सफल किया। महाराज ने मी विधि—मार्गीय, संब के साथ तीर्धयात्रा निर्वित्र समाप्त करके अपने पिर संकल्पित मनोर्थ को सफल किया। सेठ अमयचन्द्र ने आवाद सुदि नवमी के दिन चतुर्विध संघ सहित श्रीजिनेश्वरस्थिती महाराज का पासनपुर नगर में ऐसा प्रवेश महोत्सन कराया कि जिसे देखकर लोगों को बढ़ा आवर्ष हुआ। इस प्रकार तीर्थयात्रा और नगर—प्रवेश दीनों ही इहत्कार्य श्रीजिनेश्वरस्थिती बहाराज के सुध्य प्रथाय से निर्वित्रता के साथ सम्यण हुये। इस प्रसंग में दानवीर-कर्मवीर सेंद्र अभ्यायन्त्र के सुश्ये प्रथाय से विश्वित के सोध सम्यण हुये। इस प्रसंग में दानवीर-कर्मवीर सेंद्र अभ्यायन्त्र के सुश्ये का वरित्रय देने वासे क्षेत्रक तथा जनका मार्श्य यहां दिया साम्या है—

सुमेरी निर्मेरेरिष सपिद जमे तहवरें—
र्युगव्या दिव्यन्ते सिललिनिधी चिन्तामिणगणैः। (?)
कली काले वीच्यानविधमिभितो याच्यगणं
न तस्थी केनाऽपि स्थिरमभयचन्द्रस्तु विजयी॥
धैर्यं ते स विलोकतानभय! यः शैलेन्द्रधैर्योत्मना,
गाम्भीर्यं स तवेचतां जलनिधेर्गाम्भीर्यमिच्छुश्च यः।
भक्तिं देवग्ररी स पश्यतु तव श्रीश्रेणिकं यः स्तुते,
यात्रां तीर्थपतेः स वेतु भवतो यः स सांप्रतीं ज्ञीप्सिति॥

[किलियुग में चौतरफ अनगित याचकों की फीज को देखकर कल्पद्रुम माग कर सुमेरु पहाड़ पर चले गये। कामधेतु और चिन्तामित वगैरा भी अपने-अपने स्थान पहुंच गये। याचकों की अधिकता को देखकर सब की स्थिरता जाती रही। परन्तु हमें इस बात को प्रकाशित करते हुए महान् हर्ष होता है कि दानवीर विजयी अभयचन्द्र की स्थिरता ज्यों की त्यों रही।]

हे अभयचन्द्र ! दर्शकों को आपका धीर्य हिमाचल पहाड़ के समान दिखलाई देता है । जिस हुस्स को समुद्र के गाम्मीर्य का झान है, वही आपके गाम्भीर्य को मली-मांति अनुभव में ला सकता है । देवगुरु की मक्ति करने में आप श्रेणिक महाराज के समान यशस्त्री हैं । जो पुरुष प्रियदर्शी राजा अशोक के पुत्र महाराज सम्प्रति की तीर्थ-यात्रा का वर्णन जानना चाहता है वह आपके द्वारा की गई तीर्थ यात्रा के वर्णन का मर्म समसे । ]

इसके बाद सं० १३२ वैशास सुदि चतुर्दशी के दिन जा लो र में सेठ चेमसिंह ने श्रीचन्द्रप्रम स्वामी की बड़ी मूर्ति की, महं० पूर्णसिंह ने श्रावभदेव की और महं० श्रीमझदेव ने श्री महावीर प्रतिमा की प्रतिष्ठा का महोत्सव किया। जेठ विद् ४ को हेमप्रमा को साध्वी बनाया। सं० १३३० वैशास बिद ६ को प्रवोधसूर्तिगिण को वाचनाचार्य का पद, और कल्याख- ऋदि गिणानी को प्रवर्तिनी का पद दिया। तदनन्तर वैशास बिद अष्टमी को सुवर्णगिरि में श्री चन्द्रप्रम स्वामी महाराज की बड़ी प्रतिमा की स्थापना शिखर पर की।

७०. संसार के चित्र को चमत्कत करने वाले चरित्रों को करते हुए श्रीमहावीर शासन की प्रमावना को बढ़ाते हुए, बढ़ती हुई आपदाओं की तरज़ों से भयानक-संसार रूपी महासम्रद्र में इनते हुए प्राची समृह की बचाने वाले, समस्त प्राश्चियों के मन में उत्पन्न होने वाले अनेक विश्व मनोरशों

को कल्पहुष की तरह पूर्ण करने वाले, अपनी वाक्याहुता से देवगुरु वृहस्पति को पराजित करने वाले, लोकोक्तर झानधन के मंडार, जावालीपुर (जालोर) में स्थित प्रश्नु श्री जिनेश्वरखरिजी महाराज ने अपना मृत्युकाल निकट आया जानकर खरि—संघ के सामने अनेक गुर्खों की खान वाचनाचार्य प्रवोध-मूर्तिगिषा को सं० १३३१ आधिन विद पंचमी को अपने पाट पर अपने हाथ से स्थापित किया। उनका जिनप्रवोधखरि नाम दिया। पालनपुर में स्थित श्रीजिनरत्नाचार्य को यह संदेश मिजवाया कि—'चातुर्मास के बाद सारे मच्छ और सझुदाय के साथ जिनप्रवोधखरि का आचार्य पद स्थापना महोत्सव करना।' इसके बाद पूज्यश्री ने अनशन ग्रहण कर लिया। और पंचपरमेष्टी का ध्यान करते हुए, अनेक स्तोत्रों का पठन करते हुए, प्राणि मात्र से चमा—प्रार्थना करके शुम ध्यान में निमन्न होकर आश्विन वदि ६ को दो घड़ी रात बीते बाद जिन शासन गगन के चमकते हुए चाँद श्रीजिनेश्वरखरिजी महाराज सदा के लिये इस संसार को त्याग कर स्वर्गीय देवों से परिचय बढ़ाने के लिये यह लीला संवरण करके स्वर्गधाम को पधार गये।

प्रातःकाल होने पर राजा-प्रबा आदि सारे समुदाय ने एकत्रित होकर गाजे बाजे के साथ श्री-पूज्यजी का दाह संस्कार किया। सर्व समुदाय की सम्मति से सेठ चेमसिंह ने चिता-स्थान पर श्री पूज्यजी की यादगारी में एक सुन्दर स्तूप बनवा दिया।

# आचार्य जिनप्रयोधसूरि

चातुर्गास समाप्त होने पर श्रीजिन्दरनाचार्यजी जा वा जो प्र र मा सये। वे श्रीजिनेन्दरसिजी महाराज की आज्ञाजुसार श्रीजिनप्रशेषस्विजी के पद स्थापना की साज्ञोपाज्या के लिपे महोत्सन की चेष्टा करने लगे। भावकों की ज्ञोर से आग्नामंत्रस पत्रिका पाकर चारों दिशाओं से अनेक नगरींपनगरों के लोग आकर जुट गये। श्रीचन्द्रतिलकोपाच्याय, श्रीलच्नीतिलकोपाच्याय, वाचनाचार्य प्रादेवगित्र आदि सुख्य—सुख्य साधु लोग भी आये। प्रतिदिन दीन ज्ञनाथदुःखियों को दान दिया जाने लगा। खान-पान-पिष्टान आदि सुख साधनों से आगन्तुक चतुर्विध संघ का आदर सत्कार होने लगा। लोगों के मन-मयूर को आनन्दित करने के लिये मेघाडम्बर के समान नाना प्रकार के नाच-कृद खेल किये जा रहे थे। उसी समय सं० १३३१ से फाल्गुन विद अप्टमो रिव के दिन गच्छ के नियन्ता, व्यवहार पद्ध, बयोषुद्ध श्रीजिनस्ताचार्यजी ने श्रीजिनप्रवोध-स्वरिजी को पद स्थापना की। इसके बाद फागुन सुदि पंचमी के दिन स्थिरकीर्ति, सुवनकीर्ति दो सनियों और केमलप्रमा हर्षप्रभा, जयप्रभा, यशःश्रमा नामक तीन साध्वयों को जिनप्रवोधस्वरिजी ने दीका दी।

सं० १३३२ जेठ विद प्रतिपदा शुक्रवार के दिन श्री जा वा ली पुर में सभी देशों से आबे हुए श्री संघ के मेले में श्रावक शिरोमिश श्री सेठ चेमसिंह ने निम-विनिम सहित श्रीऋषभदेवजी, श्री महावीर स्वामी, अवलोकना शिखर, श्रीनेमिनाथजी, शाम्ब-प्रद्युम्न, श्रीजिनेश्वरसरिजी, वनदयच्च और सुवर्श गिरि में स्थित श्रीचन्द्रप्रम स्वामी और वैजयन्ती की मृतियों की प्रतिष्ठा करवाई। उसी अवसर पर दिल्ली निवासी दलिकहरू शावक ने श्रीनेमिनाथ स्वामी की, सेठ हरिचन्द्र शावक ने शान्तिनाथ मगवान की मृतिं की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार और भी देवमृतियों की प्रतिष्ठा करवाई गई। जेठ विद ६ को सुवर्शिगिरि में श्रीचन्द्रप्रम स्वामी की घ्वजा का आरोपण किया गया। जेठ विद नवमी के दिन स्तृप में श्रीजिनेश्वरस्रि की मृत्तिं स्थापित की गई। उसी दिन विमलप्रश्च सुनि की उपाच्याय पद, राजतिलक को वाचनाचार्य का पद प्रदान किया गया। जेठ सुद तृतीया के दिन गच्छकीर्ति, चारित्रकीर्ति, चेमकीर्ति नामक सुनियों को और लिव्यमाला, पूर्ण्यमाला नामक साध्वयों को दीचित किया गया।

सं० १३३३ माघ वदि १३ को वा ना ली पुर में क्रशलभी गणिनी को प्रवर्तिनी पद दिया गया। इसी वर्ष सेठ विमलचन्द्र के पुत्र सेठ चेमसिंह भीर सेठ चाहड़ के द्वारा बनाये हुए कार्यक्रम के अनुसार भीर इन्हीं दोनों भावकों द्वारा मार्ग-प्रचन्च करने पर सेठ चेमसिंह, सा० चाहड, हेमचन्द्र, इरिपाल, दिल्ली निवासी जेख्द सेठ के पुत्र सेठ पूर्यपाल, सोनी चांचल के पुत्र मीमसिंह, राजा के मंत्री देदा के पुत्र मंत्री महत्त्वसिंह आदि सब दिशाओं से आकर इक्ट्टे हुए तिथि संव ने, शत्रुक्षय आदि महातीथों की यात्रा के लिये महाराज से अनुरोध किया। संघ की प्रार्थना अङ्गीकार करके जिनरत्नाचार्य, लच्मीतिलकोपाध्याय, विमलप्रक्षोपाध्याय, वाचक पद्मदेवगिक्ष, वा० राजतिलकगिक्ष आदि सचाईस साधु, प्रवर्तिनी झानमाला गिक्षानी, प्र० इशलभी, प्र० कन्याक्षऋदि आदि पन्द्रह साध्यियों को साथ लेकर गुरु श्रीजिनप्रवोधस्ति चैत्र विद पंचमी के दिन जा वा ली पुर से तीर्थ-यात्रा के लिये चल पढ़े। श्रीसंघ ठौर-ठौर चमत्कार करने वाली विधिमार्ग की प्रमावना करता हुआ भी भी माल पहुचा। वहां पर शान्तिनाथ मगवान के विधिचेत्य में इस आये हुए विधि संघ की तरफ से चौदह सी चौहचर रूपये मंदिर के फंड में दिये गये।

इसी प्रकार पाल न पुर वगैरह में बड़े विस्तार से चैत्यपरिपाटी आदि कार्यों से प्रमावना करके संघ भी तार वा तीर्थ पहुँच गया। वहां पर सेठ निंबदेव के पुत्र साह हेमां ने ग्यारह सी चौहचर रुपयों में इन्द्रपद प्रहण किया। इन्द्र परिवार ने इक्कीस सी देकर मंत्री पद प्राप्त किया। इस प्रकार सारे मिलाकर कोश में पांच हजार दो सी चौहचर रुपयों की आय हुई। श्रीसंघ ने बीजापुर पहुंच कर माला आदि प्रहण करके श्रीवासुपूज्य विधिचैत्य के कोश में चार हजार रुपये प्रदान किये। इससे आगे चलकर स्तम्भनक महातीर्थ में गोठी चेमघर के पुत्र यशोधवल ने ग्यारह सी चौहचर रुपये देकर इन्द्रपद, इन्द्र परिवार ने चौवीस सी देकर मंत्रि आदि के पद प्राप्त किये। श्रीसंघ की ओर से छल आय सात हजार रुपयों की हुई। इसी प्रकार मृगुक च्छतीर्थ में श्रीसंघ ने चार इजार सात सी रुपये मेंट चढ़ाये।

भी शत्र खाय तीर्थ में युगादिदेव मगवान् के मंदिर में दिल्ली बाले सेठ पूर्यपाल ने बशीस सी में इन्द्रपद, इन्द्र परिवार ने तीन इजार में मंत्री आदि के पद लेकर सेठ इरिपाल ने माला पहन कर वैयालीस सी प्रदान किये। कलश आदि की बोली बोलकर अन्य आवकों ने पचीस इजार क्वये दिये। इस प्रकार दान देकर श्रीसंघ ने द्रव्य का सदुपयोग करके अवय कीर्ति उपार्जन की।

बहां पर युगादिदेव श्रीऋषमनाय भगवान् की मृति के सामने श्रीजिनप्रवोधस्तिजी ने जेठ विद सप्तमी को जीवानन्द साधु तथा पुष्पमाला, यशोमाला, धर्ममाला, लक्ष्मीमाला साध्वियों को दीका दी और विधिमार्ग की प्रमावना के लिये मालारोपण आदि महोत्सव भी वहे विस्तार से किया। श्री श्रेपांसप्रस्न के विधिचत्य में श्रीसंघ ने सात सी आठ रुपये दिये। इसके बाद गिरनार (उज्जयन्त) तीर्थ में सेठ मृलिंग के पुत्र कुमारपाल ने सादे सात सी में इन्द्र पद लिया। इन्द्र भावक के परिवार वालों ने सादे इक्कीस सी में मंत्री आदि पद प्राप्त किये। सेठ हेमचन्द्र ने अपनी माता राह के वास्ते दी इजार में नेमिनाथ मगवान् की माला लो। इस प्रकार सारी आमदनी का टोटल तेईस इजार रुपये वहां के कोश में संग्रहीत हुए।

इस प्रकार तीओं में, गांचों में, नगरों में, शहरों में, प्रवचन, उत्सव आदि विविध प्रयावनाओं से अपना यन और जन्म सफल करके तीर्धपाता की पूर्वि से सफल मनोरथ होकर श्रीसंघ जा और आ पहुंचा। सेठ येनसिंह ने आपाद सुद्धि चतुर्दशों के दिन चतुर्विध संघ सहित, देवों से भी भय रहित ऐसे श्रीजिनश्वीधहरिजी का नगर प्रवेश विधिमार्ग की प्रभावना के लिये निर्विधता पूर्वक आवामा। यह प्रवेश महोत्सव जब तक सरज-माँद रहें, तब तक समस्त संघ को ममोद देने पासा हो।

७३. सं० १३३४ मार्गसिर सुदि १३ दिन रत्नवृष्टिगिकानी को प्रवितंनी वद दिया गया। सदनन्तर भी मृष्ट्री नगरी में वैशाल वदि पंचमी के दिन सेठ राजदेव ने भी नेमिनाथ स्वामी, भीषार्श्वनाथ स्वामी, भीकिनदत्तकार की सृतियों की प्रतिष्ठा तथा श्रीशान्तिनाथ देव के मंदिर पर दंढ-ध्वा का कारोपक किया। इसी प्रकार सब समुदायों को बुलाकर महोरसव के साथ सेठ वयपः से भीगौतम स्वामी पृति की प्रतिष्ठा की। वैसाल वदि नवमी के दिन मंगलकलश साधु को दीक्षा दी गई। इसके बाद जेठ सुदि द्वितीया के रोज प्रयश्चीजी महाराज वा इ मेर की भोर विहार कर गये। वहाँ पर सं० १३३५ में मार्गसिर वदि चतुर्थी के दिन पश्चीति, सुधाकलश, तिलककीति, लच्मीकलश, वेमिनम, देमतिलक भौर नेमिविलक साधुमों को बढ़े समारोह से दोचित किया।

७४, पीष सुदि नवमी को वहां से चि ची इ की भोर विहार कर गये। चित्ती ह में सोनी श्रीधांधल और उसके पुत्र मां० बाहह शावक ने सारे सहदाय तथा राजा-रईस-नागरिक लोगों के साथ बड़ी सजधज से महाराज का नगर-प्रवेश महोत्सव करवाया। फागुन सुदि वंचमी को श्री समरसिंह महाराज के रामराज्य में आस-पास के नगरों एवं प्राभों से आने वाले कोगों का मेला लग गया। इसके अलावा चित्ती ह में रहने वाले श्राक्षण, जटाधर-तपस्वी राजपुत्र, प्रधान चेत्रसिंह, कर्याराज आदि सुख्य-सुख्य नागरिक लोगों की उपस्थित में महोत्सव हुआ। स्थानीय एकादश मिन्दरों के एकादश हत्रों सहित पालकियों से नगर की शोजा वह रही थी। ठीर-ठीर पर बारह मकार के बांदी निनाद हो वहे थे। याचकों के मनोश्यों को पूर्ण करने वाला दान दिया जा रहा था। उस समय चित्ती ह के चौराक्षी नामक मोहल्ले में लोगों के चिच में आधर्य पैदा करने वाली जलयात्रा के साथ श्रीसुनिस्त्रत स्थानी, युगादिदेव, श्री अजितनाथ स्वामी, वासुपूज्य भगवान की प्रतिमाभों तथा श्री महावीह समवसरखंकी स्थापना की गई। इसके साथ ही सेठ धनचन्द के पुत्र सेठ समुद्धर से ब्रव्या ये योर पूर्णिंगिर में स्थित शान्तिनाथ विधिचैत्य में पित्तलमय शान्तिनाथ स्वामी का समद-सरखं एवं शाम्ब आदि अन्य मृतियों का तथा दंदधारी डारपास प्रतिमाभों का विधिमार्ग के जय-जय-कार के साथ बड़े विह्यार से प्रतिमार्ग के अप-जय-कार के साथ बड़े विह्यार से प्रतिमार्ग की स्थान की सीक्षा की सिद्धा की सीक्षा की सिद्धा की सीक्षा की स

भौरासी मोहन्से में भी भाषमदेव, बेमिनाथ, पार्श्वाम, प्राम्ब, प्रयुक्त मुने, श्राम्बन शीर बरवर-हर्डी अध्यक्त देवी के मन्दिरों में ध्वजा चढ़ाने के निमित्त एक बहुत बढ़ा अपूर्व दर्शनीय महोत्सव किया गया। इस महोत्सव में सारे राज्य के भार को बहन करने वाले महाराज कुमार भी अरिसिंहजी की उपस्थिति से और विशेषता था गई थी। इन सभी महोत्सवों में धन तो पंचायत की भोर से सर्च किया गया था, परन्तु सोनी सेठ घांचलजी और उनके पुत्र बाहड़ ने पूर्व परिश्रम करके इस्सव को सफल बनाया था।

इसके बाद प्रथमी ब द द हा गांव में पथारे। वहां पर जिसकी प्रतिष्ठा कभी भी जिन द ए स रि जी महाराज ने करवाई थी, उसी भीपार्श्वनाय विधिचैत्य का बीखोंद्वार महत्व, मांमत्व मादि पुत्रों के पिताश्री सेठ मान्हाक ने करवाकर, उस पर चित्ती है में प्रतिष्ठित ध्वज-दं का मारोपण फागुन सुदि ध्वतुर्दशों को विस्तार से करवाया। महाराज वहाँ से जा है हा गांव में गये। वहां पर सेठ कुमार धादि मपने कुड़िम्बयों के साथ सोमल आवक ने चैत सुदि तैरस के दिन सम्यक्तारोपादि नन्दि महोत्सव किया। इसके बाद व र हि या स्थान में वैशाख विद ६ को आपुन्हरीक, श्रीगीतमस्थामी, प्रद मन सिन, जिनश्क्रमस्तरि, श्रीजिनदत्तस्तरि, जिनेश्वयस्तरि भीर सरस्वती को सूर्तियों का जलयात्रा महोत्सव के साथ निश्चित से प्रतिष्ठा—महोत्सव सम्पन्न किया गया। वैशाख विद सप्तमी को मोह-विजय तथा सुनिवञ्चम को दीचा दी गई भीर हेमप्रभगिया को बाचनाचार्य पद दिया।

७५. सं० १३३६ जेठ सुदि नगमी को युगप्रधान भी आर्थरिवत मुनि के चरित्र को याद करते हुये भीष्ज्यजी ने अपने पिता सेठ श्रीचन्द्र का अन्त समय जानकर शीवतया निचीड़ से खलकर पाल न पुर आकर उन्हें दीचित किया। उस समय माग्य से देवप च नी य कोमलगच्छ के बहुत से आवक वहाँ आगये थे। सेठ श्रीचंद के घन से दीन और अनाथ लोगों के मनोरथ पूर्ण किये गये थे। सेठ ने दान योग्य सातों खेत्रों में अपने घन को देकर अपने को सफल कर दिया था। संयम धारख के समय बारह प्रकार का निदि-निनाइ हो रहा था। सेठ श्रीचंदजी निरन्तर शुद्ध श्रील क्यी अलंकार को घारख किये हुये थे। पुरुपराग (प्रेम) क्यी अल्लान-केसरादि लेप से उनका श्रीर सुवःसित था। वे अनेक प्रकार के स्वाध्याय रसक्यी ताम्बूल से रंजित सुख बाले थे। इन प्रुप्यातमा श्रीचंद ने (जिनका दीचित दूमरा नाम श्रीकलश रक्खा गया था) एक प्रकार के प्रोहित सोमदेव का चरित्र प्रगट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ने भी अन्त समय में अपने पुत्र से दीचा घारख की थे। इन महात्मा श्रीचंदजी ने अपने बढ़ते हुए वैराग्य से तीत्र असिधन के समान पापियों को दूष्पाप्य साधुत्रत को घारख करके सत्ररह दिनों में सत्रह प्रकार के असंयम को निर्दलित करने वाले अपूर्व चरित्र के द्वारा लोगों को आश्रर्य चिकत कर दिया। उन्होंने अतिचार रहित प्रत्याख्यान विकत कर दिया। उन्होंने अतिचार रहित प्रत्याख्यान विकत कर दिया। उन्होंने अतिचार रहित प्रत्याख्यान

कार्थ्य्कृत श्रुति से भी अपने श्वता द्वरोदित क्रीयदेव को अन्त समय में दीका देकर संग्रमधारी बनाया था।

किये थे। नई-नई आराधनाओं का अमृत पान किया था। खंमात तीर्थभाता के लिये जाने वाले अनेक संधों के मक्तजनों को धर्मलामपूर्वक आशोर्बाद देकर पांचत्र किया था। ये साधुओं में रस्न के समान थे। दीका धरख फरने के कारख ये अपने इल रूपी महल के सुनर्थ कलश होगये थे। इन महाग्रुनि धीकलशजी ने पंचपरमेष्टि महामंत्र के प्यान को स्वर्ग में घड़ने के लिये सोपान-केशि बनाकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान दिया।

७६. सं० १३३७ में बैशाख बिंद् नवमी को गुरु श्रीजिनप्रवीधयरिजी महाराज ने अपने चरखनिन्यास से समस्त गुजरात प्रान्त में प्रचान नगर वी जापुर को पवित्र किया। इस शुभ अवसर में सेठ मोहन, सेठ आसपाल आहि समुदाय के मुख्य-मुख्य लोग और मंत्री निन्धादित्य, ठाकुर उ त्यदेव मां० लच्मीधर आहि राज के मुख्या लोग तथा अन्य नागरिक महाजन लोगों के संगठित होने पर सब मजुच्यों के आनन्ददायी वारह प्रकार के निन्द बाजों के गुंजार में, अनेक वारांगनायें ठीर-ठीर अपनी नृत्यकला का परिचय दे रहीं थीं। दान के लोगो भाट लोग ऊ वे स्वर से स्तुति गान कर रहे थे। उचम उपदेश से आनन्दित मंत्री विन्ध्यादित्य, ठा० उदयदेव आदि राजप्रधान पुरुषों के द्वारा उनकी प्रशंसा हो रही थी; उन्होंने जिनेश्वरों की तरह खेत छत्र धारण कर रक्खा था। सारे नगर में स्थित देवाधिदेवों को वे नमस्कार करते जाते थे। इस प्रकार पूज्यश्री का प्रवेश महोत्सव बड़े ठाठ-बाट से हुआ। उत्कट मिध्यात्व के कारण आज से पहले कभी इस प्रकार का प्रवेश महोत्सव वहे ठाठ-बाट से हुआ। उत्कट मिध्यात्व के कारण आज से पहले कभी इस प्रकार का प्रवेश महोत्सव से वोन पैदा हुआ। इस उत्कट के प्रभाव से स्थानीय तमाम विश्व टल गये। कई कारशों को लेकर यह महोत्सव लोकोचर हुआ। आवकों ने मुक-इस्त होकर इसमें प्रवुर घन खर्च किया था, इसिलिय इसमें अच्छा रंग आगय। था।

७७. तदनन्तर जेठ विद चीय शुक्रवार का दिन आया। भी सारंगदेव महाराजाविराज के रामराज्य में महामात्य मझदेव और उनके समान बुद्धिसागर उपमंत्री विन्ध्यादित्य का कार्यकाल था। सकल पृथ्वी की सारभूत गुजरात भूमि क्यी स्त्री के पुर-प्राम आदि अल्झार थे। उन सब में सुकुट के समान बी जा पुर नगर था। उस नगर में माशिष्य के समान श्रीवासुप्ज्य विधिचैत्य था। उस चैत्य के दर्शनार्थ बढ़े चाव से अनेक देशों से आने वाले सम्पितशालो श्रीसंघ का मेला लगा। इस मेले में याचक लोगों से बजाये जाने वाले नन्दी वाजे के निनाद से दिग्-अङ्गनाओं के कर्या-छिद्र प्रित हो रहे थे। रोमांच और हर्य पैदा करने वाली विख्यावली को इजारों आदमी पढ़ रहे थे। ठीर-ठीर वर प्रसुदित मनुष्य रासलीला कर रहे थे। घर-घर सुन्दर मंडप रचाये गये थे। महामिष्यात्व और बहामोह आदि क्यी प्रवल शत्रुओं को प्रजावने वाले तथा जिनशासन के स्तम्य-सरक्ष महाराज के आने-आने क्रव पशर-पासकी आदि वस रहे थे। उत्सव में स्त्रुस के आने-आने विध्यान

महामंत्री विन्व्यादित्य. ठाइर जयदेव स्रोदि राज्य के कर्ता स्वयं जुलुस का संचासन कर रहे में। मानन्द-परवश प्रवासी सभी संप्रदायों के लोगों ने अपने हाट आदि स्थानों की दीवारी पर मालायें संबर्ध थीं और देवमन्दिरों में सभी बगृह शामियाने ताने गये थे। उस समय सारे भूमप्रकल पर आवर्ष पैदा करने वाला, भव्य सीबी के गन की हरने वाला साङ्गोपाङ्ग अशानयन महोत्सव अभूतपूर्व हुआ । दूसरे दिन भी उसी प्रकार महोत्सव होने लगे । जगह-जगह सदावर्त दिये जा रहे थे। सब जगह अहिंसा की चोषवा करदी गई थी। ऐसे सुभ अवसर पर चौबीस जिन प्रतिमाणों का, ध्वज-द्वडों का, बोयला के वास्ते श्रीपार्श्वनाथ का और बहुत-सी जिन प्रतिमाओं का प्रध्विष्ठा नहोत्सर्थ विधिमार्ग के जय-जय चोष के साथ किया गया था। इस उत्सव के समय कृष्य नाम के पंडित ने श्री पं जि का प्र वो घ. श्री वृ च प्र वो घ. श्री वौ द्वा वि का र वि व र शक्ष आदि श्रीपूज्यश्री रचित प्रन्थों को देखकर, उत्साहित चित्र होकर तुरगपद समस्या, अनुलोग, प्रतिलोग आदि अनेक प्रकार है कहे हुए क्षीकों को सम्पूर्ण रूप से कहना आदि अनेक अवधान करके दिखलाये। उसने अनेक पंडित तथा मंत्री विन्ध्यादित्य आदि उच श्रेखी के पुरुषों से मरी हुई सभा में अनेक छन्दों में बनाये हुए पवित्र श्लोकों से श्रीपूज्यजी की स्तुति की । उस उत्सव में किसी प्रकार का विभ उपस्थित नहीं हुआ, इसका एक-म त्र कारण श्रीपूज्यजी का वह वज समान जप-तप-ध्यान है जिसके द्वारा कलिकालोत्पन प्रत्यृह-समृह-शैल निर्देशित हो गया है। ये पूर्वोक्त सभी महोत्सव सेउ हेम और आसपाल आदि सकल संघ ने अपने लाखों रुपये खर्च करके असार संसार की सफल बनाने के लिये किये थे। इस महोत्सव के समय श्रीबासुपूज्य विधिचैत्य में संघ की और से तीस हजार क्यये दिये गये थे। वहीं पर द्वादशी के दिन आनन्दसूर्ति तथा पुरायमूर्ति नामक दो हुनियों को दीचा दी गई थी। इसके निमित्त खाशा महोत्सव भी हन्या था।

७८. सं० १३३६ फागुन सुदि ४ के दिन, मंत्री पूर्णसिंह, मंहारी राजा, गो० जिसहर और देव-सिंह, मोहा आदि की प्रधानता में आने हुये जाना ली प्रर के संघ के अतिरिक्त, प्र हा द न प्र री य, वी जा प्र री य, रा म श य नी य, भी श म्या न य नी य, ना द मेरीय, और रन प्र री य आदि अनेक संचों के पांच सी गाने इकहे हुए चे। इन सब संचों को साथ लेकर तथा जिनररनाचार्य, देवाचार्य, वाचनाचार्य विवेक-समुद्रगणि आदि नाना मुनियों को साथ लेकर तामस—अज्ञान पटलों को हटाने वाले, समस्त जनता के बदनरूपी जुमुद्दनी को विकसित करने वाले, सम्पूर्ण मनुष्यों के नेत्र चकारों को वाच् मय—अमृत-वर्ण से आनन्दित करने वाले, प्रति-आम तथा प्रति-नगर में विधिमार्ग के जय-अथकार के साथ अपने ऐस्पर्य को सफल करने वाले, प्रति-आम तथा प्रति-नगर में विधिमार्ग के जय-अथकार के साथ अपने ऐस्पर्य को सफल करने वाले, प्रतिन्त्राम तथा प्रति-नगर में विधिमार्ग के जय-अथकार के साथ अपने ऐस्पर्य को सफल करने वाले, प्रतिन्त्रा की मूर्ति भीजनप्रवोधस्तरिती महाराज ने फाल्गुन चातुर्गास में सतीय रमबीयता भारव करने वाले, सर्वविरण के सारभूत, प्रवेतेष्ठम आमृ पहाड़ में जाकर वहां पर विराजमान भीजन्द करने वाले, सर्वविरण के सारभूत, प्रवेतेष्ठम आमृ पहाड़ में जाकर वहां पर विराजमान भीजनप्रनाथ और नेनिवास—शिकेटरों को वन्दना की । यहाँ पर आनन्द-नग

वर्समान में वे वीनों हो गम्ब दुष्पाण्य हैं।

भावक सीम अपने घरों की विन्ता-फिकर भूल गये। घन खर्च करके प्रध्यात्ववन्धी प्रध्य का संचय करने वाली भावक सोग जिलोकी में अपने को धन्य मान रहे थे। इस उत्सव में आठ दिनों का समय समा। इस दिनों में इन्ह्रादि पद सेकर भावक सोगों ने सात हजार सपये संग्रह किये। उदनन्तर पूज्यभी के श्रताप से अपने जन्म और वैमन को सफल करने वाले, दुर्गति—दलन करने वाले तथा बड़े-बड़े मनोरखों को श्रूष्टी करने वाले भीसंघ ने आनन्द पूर्वक नगर-प्रवेश महोत्सव के साथ का वा लि पुर में प्रवेश किया।

७६. उसी वर्ष जेठ विद् चौथ के रीज जगबन्द्र द्विन चौर इसुद सच्यो, सुवनसच्यी माम की साम्यियों को दीचा दी गई और पंचमी के दिन चम्दनसुन्दरी गिश्यानी को महचरा यद दिया। "बन्दनश्री" यह नामान्तर रक्खा गया। इसके बोद सम्मुख आये हुए औसोम महाराज की बीनति स्वीकार करके पूज्यश्री ने श्री शम्यानयन में चातुर्मांस किया। तदनन्तर अतुल बलशाली राजाओं के सुकुटों में लगे हुए रत्नों की किरशीं के पाश्रीय प्रवाह से निज चरशा—कमलों को धवलित करने वाले, भव्य लोगों को सम्यक्त्व सम्पादित करने वाले, श्री जैसलमेर नरेश कर्यादेश महाराज सम्पूर्ण सेना—पलटन के साथ सुनीन्द्र के स्वागत के लिये पथारे। सुनीन्द्र श्री जिनप्रवीध-धरिजी महाराज का जैसलमेर में सं० १३४० फागुन महीने में बदे समारोह के साथ नगर प्रवेश महोत्सव हुआ।

वहीं पर वैशाख सुदि अवय त्तीया के दिन उ ना पुर, विक्र म पुर, जाना लि पुर आदि स्थानों से आये हुये संघ के मेले में सर्वससुदाय सहित सेठ नेमिकुमार और गणदेव ने विपुल धन व्यय करके भौवीस जिनमन्दिर तथा अव्यापदादि तीथों की प्रतिमाओं का और ध्वज-द्वाहों का प्रतिष्टा महोत्सव किया। हस अवसर पर धर्म कीच में छः हजार रूपयों की आय हुई। जेठ सुदि चतुर्थों के दिन मेक्कलश सुनि, वर्मकलश सुनि, लिचकलश सुनि तथा पुरायसुन्दरी, रत्नसुन्दरी, ध्वनसुन्दरी, इर्फक्तश सुनि, वर्मकलश सुनि तथा पुरायसुन्दरी, रत्नसुन्दरी, ध्वनसुन्दरी, इर्फक्तश सुनि, वर्मकलश सुनि तथा पुरायसुन्दरी, रत्नसुन्दरी, ध्वनसुन्दरी, इर्फक्तश सुनि, वर्मकलश सुनि तथा पुरायसुन्दरी, रत्नसुन्दरी, ध्वनसुन्दरी, को विधायस्थ सामा प्रकार के धनोंपदेशों से नागरिक सोगों के मन में ध्वमत्कार पेद्रा करके पुज्यभी ने श्वीविक्रमपुर से आये हुए संघ की प्रार्थना से विक्रमपुर जाकर वहां पर सुगायक्षन श्वीजनदचसरिजी महाराज द्वारा संस्थापित श्रीमहावीर वरतीर्थ की विधायस्क वन्दना की। वहां पर उ वा हुर, म ह कीट धादि जाना स्थानों से आने काले लोगों के मेले में भी महावीर विधिचत्य में बड़े विस्तार के साथ सम्यवस्त धारम, माला प्रहम्म, दीक्षमा गया। यह कार्य सं० १३४१ काल्युन कृष्या एकादम्भी के दिवस हुआ था। उस उत्सव के मौके पर विनयसुन्दर, सोमसुन्दर, लिक्ससुन्दर, चन्द्रसूर्ति, मेचसुन्दर, नाम के साधु धर्मप्रमा, देवप्रमा जाम की साध्वयों को दीका दी गई। ये साधु—साध्वी कोटी उम्र के बे, इसिसिय इनकी सुल्लाक खिसा गया है।

वहाँ पर श्री महावीर तीर्थ का प्रमान बदाने वाले, श्रान-स्थान के बल से सन मलुखों के मर्ग में श्रांस्थर्ध उत्तव करने वाले, स्वपंची-परपूर्वी, जैन-जैनेतर सन लोग जिनके परब कमलों की साराधना कर रहे हैं; जिनके आचार परित्र वहे पवित्र हैं, ऐसे पूज्यश्री के श्रारेर में भयंकर दाह-जार उत्तव हुआ। ज्वर की मयानकता देखकर स्थान-नल से अपने आयुष्य का अत्यन्य परिमाख नानकर ज्ञागातार निहार करके श्रीपूज्यकी जा ना लि हुर आ गये। वहाँ पर सन लोगों के लिये आवर्षकारी श्रीकृत महातीर्थ में वारह प्रकार के निन्द बानों के बनते हुए, भेष्ठ गीर्थों के नाये काते हुए, कुर-सुन्दरियों के नायते हुए, दीन-अनाथ-दु:खी लोगों को दान दिये आते हुए, अजेक प्राम अनेकों नगरों के श्रीसंबंध मौजदगी में पूर्व में के समान निर्मल करियों नाले श्रीजिनप्रनोधारिजी में अपनी श्रीर की शोमा से कामदेव को मात करने वाले सन मध्य पुरूरों के मन-कमल को विक्रित करने में सर्प का साहस्य रखने वाले, नाना गुख-रत्नों की खान, अत्यिक्त गम्भीरता के समुद्र को परास्त करने वाले श्रीजिनचन्द्रस्वरि को सं० १३४१ की श्रीयुगादिदेन मगनान के परासे से पवित्र की हुई नैशास सुद्ध अथ्य तृतीया को नड़े आरोह-समारोह पूर्वक अपने पाट पर स्थापित किया। उसी दिन राजशेखरगिय को वाचनाचार्य का पद दिया।

इसके बाद अष्टमी के दिवस पूज्यश्री ने सारे संघ की एकत्रित करके मिथ्या दुष्कृत दिया। दिनों—दिन बढ़ते हुए शुभमानों से जिन्होंने संसार के पदार्थों की अनित्यता जानकर चौतरफ बैठे हुए साधुओं द्वारा निरन्तर गेयमान समाराधनाओं को सुनते हुये, देवगुरुओं के बरखों की मलीमांवि आराधना करके अपने मुख कमल से पंचपरमेष्ठी नमस्कार का उच्चारख करते हुए, अपनी कीतिं से पुथ्वी को धवल करके भीजिनप्रवोचग्रस्त्री महाराज वैशास सुद्दि एकादशी के दिन सदा के किये हुस असार संसार को बोड़कर अमर पद को पहुँच गये।



3

ŀ

## आचार्य जिनचन्द्रसूरि

ट०. इसके बाद श्रीजिनचन्द्रप्रिजी ने सं० १३४२ वैशास सुदि दशमी के दिन जा बा-सि पुर के महावीर चैत्य में बड़े उत्सव के साथ प्रीतिचन्द्र तथा सुस्कीर्ति नामक दो सुद्धक और जयमंजरी, रत्नमंजरी तथा शास्त्रमंजरी नाम की तीन सुद्धिकार्ये की । उसी दिन वाचमाचार्यों में श्रेष्ठ श्रीविवेकसमुद्ध गिंखजी को व्यक्तिके (उपाच्याय) पद तथा सर्वराजगिंस को वाचनाचार्य पद और सुदि-समुद्धि गिंबनी को प्रवर्तिनी पद दिया । सप्तमी के दिन सम्यक्तवार्या, मालारोप्या, सामायिक प्रहया, साधु-साध्यियों की बड़ी दीया और नन्दि महोत्सव किया गया।

वैसे ही बेठ इच्या नवमी को धनिकों में अेच्ठ सेठ चेमसिंह के बनाये हुए सचाईस अंगुल प्रमाय वाले रस्नघटित भी अजितस्वामी विम्बका और इन्हीं सेठ के बनाये हुए श्री युगादिदेव-शिनाश आदि विम्बों का, महामंत्री देदाजी के निर्भाग कराये हुए युगादिदेव-नेभिनाथ-पार्श्वनाथ आदि विम्बों का, मंडारी छाइड़ कारित श्रीशान्तिनाथ स्वामी के विम्बका और वैद्य देइड के बनाये गये सुवर्णमय ध्वजदंड का, वैसे ही और भी बहुत सी प्रतिमाओं का सकललोक मनरचमत्कारकारी, सकलपापहारी प्रतिष्ठा महोत्सव श्रीजिनचन्द्रस्वरिजी ने श्री सामन्तिसह महाराज के विजय राज्य में किया। इसी प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुकूल समय में विशेष खुशी हुए श्री सामन्तिसह महाराज की संनिधि में स्वपद्य-यरप्य सभी के आहादकारी, सकल विधिमार्ग में नवीन जीवन-संचार कर देने वाला भी इन्द्र महोत्सव, विधि मार्ग का प्रभाव बढ़ाने वाले, आनन्द में सराबोर, सद्भाव को बढ़ाने वाले सेठ चेमसिंह आदि समस्त थावकों ने प्रशुर द्रव्य व्यय कर के संपादित किया। बेठ इच्य एकादशी के दिन वा० देवमूर्ति गयि को अभिषेक (उपाच्याय) पद देकर मालारोपण आदि नन्दि महोत्सव किया।

सं० १३४४ मार्गसिर सुदि दशमी को जासीर में श्री महावीर विधिचैत्य के श्राहाते में श्रीजिनचन्द्रसरिजी ने पं० स्थिरकीर्ति गणि को श्राचार्य पद दिया और उनका नया नाम श्री दिवाकराचार्य किया गया।

सं० १३४४ आषाद सुदि तृतीया के दिन मतिचन्द्र, धर्मकीर्ति आदि मन्यजनों की दीखा दी गई। तथे व वैसाख वदि १ की पुरुपतिलक, भ्रवनतिलक तथा चरित्रलचनी साध्वी की प्रश्नज्या प्रकृत करवाकर राजदर्शन गणि की वाचनाचार्य पद से विश्वृषित किया।

सं ० १ ३ ४६ में माह वदि प्रतिषदा के दिन सेठ चेमसिंह भां ० (१ आ ०) बाहद से बनाये गये स्वर्धा-गिरि में भी चन्त्रप्रम स्वामी मन्दिर के वास में स्थित, भीषुगादिदेव और नेमिनाच विश्वों का रेवतक पर्वताकार बनाये गये मंडपों में सम्मेत शिखर वाली वीस प्रतिमाओं का स्थापना महोत्सव किया गया । फाल्युन सुदि अध्यामे के दिन श्री शम्यान यन नगर में सेठ वाहद, भां० मीम, मां० जगसिंह और मां० खेतसिंह नामक शावकों के बनाये हुए मवन में चाहमानवंशीय श्रीसोमेश्वर महाराज के प्रवेशीत्सव कराए हुए शान्तिनाथ देव का स्थापना महोत्सव वहें विस्तार से करवाया तथा देववक्षम, चारित्रतिखक और इश्लकीर्ति साधुओं एवं रत्नश्री साध्वी को संयम घारण कराया गया । दीचा के साध—साध में मालारोपखादि महोत्सव भी हुआ । तत्मकात् चैत्र शहि १ को जिसमें घरों -घर पताकार्ये फहरा रही हैं ऐसे पालन पुर में मं० माघन आदि सुख्य नागरिक लोगों के सम्मुख आने पर गाजे-वाजे के साथ सेठ अभयचन्द्र आदि की प्रमुखता में समस्त समुदाय ने महाराज का प्रवेश—महोत्सव करवाया । पालनपुर की तरह भी म प श्री में भी वैशाख विद चतुर्दशी को प्रवेश महोत्सव हुआ । वैशाख सुदि सप्तमी को सेठ अभयचन्द्र की बनाई हुई अद्भुत शान्तिमय तथा अत्यन्त सुहावनी श्रीयुगादिदेव की प्रतिमा, चौवीस जिनालयों, चौवीस जिन प्रतिमायें, इन्द्रच्यज, शीअनन्तनाथ—दण्डच्यज, शीजनप्रवोध-खरि स्तुप और मृतिं—दंडच्यज, शान्त—दान्त भाव वाली पिचलमय अनेक प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के निमित्त विस्तार से महोत्सव किया गया । जेठ विद सप्तमी को नरचन्द्र, राजचन्द्र, सुनिचन्द्र, पुण्य-चन्द्र साधुओं और सुक्तिलच्मी तथा युक्तिलच्मी साध्वियों का दीवा महोत्सव महाप्रभावना के साथ हुआ ।

सं० १३४७ मार्गितर सुदि ६ को पालनपुर में सुमितिकीर्ति की दीका और नरचन्द्रादि साधु-साध्वियों की बड़ी दीका तथा मालारोपखादि महोत्सव किया गया। इसके पश्चात् मार्गिसर सुदि १४ को खदि रा लुका नगरों में बरीश्वर के शुमागमन के उपलक्ष में स्थान-स्थान पर तिलका तोरखादि सजाये गये थे। मं० चंडाजी के पुत्र मंत्री सहनवाल ने नगर के सभी महाजन-भाक्ष भादि लोगों के समुदाय को साथ लेकर प्रवेश महोत्सव करवाया। मंत्री सहनवाल ने सारे संब को एकत्रित करके पूज्यभी को भीतार वा गढ़ तीर्थ के भलंकारभूत अजितस्वामी तीर्थ की यात्रा करवाई। वीप विद वंचमी को श्री वीजापुर के सेठ लखमसिंह तथा भासपाल भादि प्रचान पुरुतों ने जा वा ली पुर में खदि रा लुका की तरह प्रवेश महोत्सव करवाया और सेठ भमयचन्द्र ने माह सुदि एकादशी के दिन भीजिनप्रवोधस्तरिजी स्तूप में मृतिं स्थापना करके भज-दंडारोपण महोत्सव करवाया। इसके बाद बीजापुर में चैत्र विद ६ को अमररत्न, प्रचरत्न, विजयरत्न साधु और सुक्तिचन्द्रिका साध्वी को दीचा दी गई। इस अवसर पर मालारोपण, परिग्रह परिमाण एवं नन्दि महोत्सव मी किया गया। इस उत्सव में खंमात, आशा पक्की, वा गढ़, व ट प द आदि स्थानों के भनेक भावक सिम्मिलत दुए थे।

सं० १३४८ वैशाख सुदि त्तीया के दिन पालनपुर में वीरशेखर साधु और अमृतभी साध्वी को संयम भारख करवाया गया। त्रिदशकीर्तिगिख को वाबनाचार्य पद दिया गया। उसी वर्ष सुभाकतश, श्रुनिवद्मम आदि साधुओं सहित युज्यभी ने गिंख योग तप किया। सं० १३४६ मादवा विद अष्टमी के दिन सहधियों को सदावर्त देने ताले संघपित अभय-चन्द्र सेठ का अन्त समय जानकर उसको संस्तारक दीचा दी गयी और उसका नाम अभयशेखर रक्खा मया। वहाँ पर मार्गसिर विद द्वितीया को यशःकीति को दीचा दी गई।

सं० १३५० वैशास सुदि नवमी को कर है टक, आबू आदि स्थानों की तीर्थ-यात्रा से अपना जन्म सफल करके, बर दिया नगर के मुख्य आवक नोलखा वंशभूषण मां० कांक्सण को स्वपच-परपच सभी को आधर्य देने वाली संस्तारक दीचा दी गई तथा नरतिलक राजर्षि नाम दिया गया।

सं० १३५१ माथ विद १ को पालनपुर के ऋषभदेव स्वामी के मन्दिर में मंत्री तिहुस सत्क युगादिदेव मूर्ति और श्रे० बीजा सत्क महावीर मूर्ति मादि छः सी चालीस प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा महोत्सव समुदाय सहित मंत्री तिहुसा और श्रे० बीजा श्रावक ने विस्तार से करवाया। माघ विद पंचमी के दिन मनेक साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओं से परिवृत, पूज्यश्री ने मालाधारस और नन्दि महोत्सव तथा विश्वकीर्ति साधु एवं हेमलक्मी साध्वी को दीक्षा दी।

८१. सं० १३४२ में श्रीगुरु जिनचन्द्रसरिजी महाराज की श्राज्ञा से वाचनाचार्य राजशेखर गिंख सुबुद्धिराज गिंग, हेमतिलक गिंग, पुरुषकीतिं गिंग और रत्नसुन्दर सुनि सहित विहार करके श्री बृह बुब्रा म (बढ़गाम) गये। वहाँ से ठाकुर रत्नपाल, सेठ चाहडू नाम के मुख्य आवकों द्वारा भेजे हुए स्वकीय आता ठाकुर हेमराज तथा मार्गेज बांचू आवक, बोहिय पुत्र सेठ मूलदेव श्रावक तथा उन लोगों के अन्य समस्त परिवार के साथ उन्होंने व नार स, की शा म्बी, का कि न्दी, रा ज गृह, पा वा पूरी, ना लि न्दा, च त्रि य इ न्ह आ म, अयो ध्या, रतन पुर आदि नगरों की तीर्थयात्रा की । ये नगर जिनेश्वरों के जन्म आदि कल्यासकों से पवित्र किये हुये हैं। परिवार सहित वा० राजशेखर गासि ने श्रावक समुदाय के साथ पहले पहल ह स्ति ना प्रश्की यात्रा की थी। बाद में अन्य तीथों में जाकर वन्दना की। वाचनाचार्य राजशेखर पाख ने राजगृह के पास उद एड विहार नाम के गाँव में चातुर्मास किया और मालारीपखादि नन्दि महोत्सव भी किया। उसी वर्ष में नाना प्रकार के पुरुषों की बल्ली श्री भीमपक्की से सेठ धनपाल के पुत्र महसिंह तथा सामल भावक के बनाये हुए संघ के साथ पाल न पुर, भी म प क्ली, भी पत्त न, स त्य पुर आदि स्थानों से आने वाले स्वपचीय-परपचीय मेले के साथ अपनी वाक्यदुता से बृहस्पति का पराजय करने वाले उपाच्याय श्रीविवेकसमुद्र गांख भादि साधु मंडली सहित श्रीपूज्य श्रीजिनचन्द्र-सरिजी महाराज ने तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान करके शं से भार पुर के प्रसंकारणुहामिंग, वाञ्चित वस्तु के पूरवा में चिन्तामिका रत्न के तुल्य, संसारदु:खदावामि को शांत करने में शीवल जल के समान श्रीपार्श्व-नाथ मगवान की बंदना की । वहां पर श्रीसंघ ने तीन दिन तक स्नात्र-पूजा, उद्यापन, व्यजारोपादि महोत्सव किया । इसके बाद सारे संघ को साथ लेकर श्रीपूज्य श्री प च न आये । वहां पर श्रीशांति

नाथ मगवान के मन्दिर में विस्तार के साथ ध्वजारोपादि महोत्सन किया और शाजे-गाजे के साथ वाराजनाओं के नाचते हुए, सारे नगर के सभी मन्दिरों में बड़े विस्तार से चैत्य-परिपाटी करके श्रीपूज्यजी भी म पृष्टी आ गये। इसके बाद बी जा पुर के श्रीसंघ की प्रार्थना से उन्होंने वीजापुर में चातुर्मास किया। वहां पर सं० १३५३ मार्गिसर वदी पंचमी के दिन श्रीवासपूज्य मगवान के मंदिर में सुनिसिंह, तपसिंह तथा जयसिंह नाम के साधुआं को दोचा और साथ ही मालारोपसादि नन्दि महोत्सव भी हुआ।

इसके बाद संघ की प्रार्थना से पहाराज जा वा लिपुर गये। वहां पर सेठ सलखण आवक के पुत्र सीहा आवक तथा मां ड व्य पुर से आये हुए सेठ फांफण के पुत्र सा० मोहण द्वारा तैयार किये गये संघ के साथ तथा जा वा लिपुर, शम्या न य न, जे सल मेर, ना गपुर, रू गपुर, श्री मा लपुर, सत्य पुर, पाल न पुर और भी म प क्षी आदि स्थानों से आने वाले धनी—मानी शावक—बन्द के साथ, वैसे ही श्रीमालजाति के भूषण दिल्ली निवासी सेठ वाल्हा आवक के पुत्र साह लोहदेव आदि प्रमुख आवकों के जमघट में चैत्यपरिपाटी आदि अनेक महोत्सव मनाकर, जा वा लिपुर से वैसाख कृषण पंचमी के दिन विहार करके, प्रचुर मुनि मंडली से संसेव्यमान, चतुर्विध श्री संघ से संस्त्यमान, जगत्पूज्य, श्रीपूज्य श्री जिनचन्द्रसहिजी महाराज आच् पहाइ में विराजमान, समस्त दुर्गति को निवारण करने वाले जिनेश्वर श्रीऋषमदेवजी और नेमिनाथजी को वन्दना की। अनेक श्रम कार्यों से कलिकाल रूपी चोर को भगा देने वाले, याचकों को मुंह मांगा दान देकर कल्पच्च को पराजित करने वाले तथा परम श्रम परिणामों की धारा से अनेक जन्म—जन्मान्तरों के पापपुज्य को घो देने वाले विधिमार्ग संघ ने श्रीहन्द्रपदादि ग्रहण और ध्वारोपादि महोत्सकों से तीर्थ—फंड में बारह हजार रुपयों का दान दिया। इसके बाद परम आनन्द से रोमांचित अपने पुष्परूपी राजा से सम्मानित, निर्मल अन्ताकरण वाला श्रीविधिमार्ग संघ वहां से चलकर वापिस जावालिपुर आगया।

सं० १३५४ जेठ विद दशमी के रोज श्रीजावालीपुर में महावीर विधिचैत्य में शाह सल-सवाजी के पुत्र सेठ सीहा की लगन एवं मगीरथ प्रयत्न से दीचा और मालारीपद्य सम्बन्धी महोत्सव हुआ। दीचा लेने वाले साधु—साष्ट्रियों के नाम वीरचन्द, उदयचन्द, अमृतचन्द्र और अयसुन्दरी थे। इसी वर्ष आवाद सुदि द्वितीया कों सि रिया स क गांव में श्रीमहावीर मंदिर का जीखोंद्वार करवाकर सं० १३५५ में महावीर प्रतिमा की स्थापना करवाई। इस स्थापनोत्सव में सारा धन व्यय सेठ भीडा भावक के पुत्र जीवा भावक ने किया था।

सं० १३५६ में महाराजाधिराज भी जैत्रसिंह की प्रार्थना से मार्गसिर विद चतुर्थी के रोज भीपूज्यजी जेस ल मेर पक्षारे। वहां पर भीपूज्यजी की व्यमकानी करने के लिये स्वयं राजा साहब चार कीश सम्मुख आये थे। सेठ नेमिकुमार आदि समस्त समुदाय ने प्रचुर धन-व्यय करके मान पूर्वक नगर में प्रवेश करवाया था। प्रवेश के समय तरह-तरह के बाजे बज रहे थे। बन्दीजनों ने सुन्दर-सुन्दर कवितायें बनाकर पढ़ीं थीं। उस खुशी में जगह-जगह नेत्र और मन की आनन्द देने वाले सुन्दर दृश्य सजाये गये थे। आवक और श्राविकायें रास, गीत और मंगल कार्यों में निमन्न थे। यह प्रवेश-सङ्गोत्सव स्वपन्नीय तथा परपन्नीय सभी लोगों के मन में चमत्कार पैदा करने वाला हुआ था। श्रीपूज्यजी सं० १३५६ में भी वहीं रहे।

सं० १३४७ मार्गिसर सुदि नवमी के दिन, श्री महाराज जैत्रसिंहजी के मेजे हुए गाजे-बार्जों की ध्वनि के साथ मालारोपखादि महोत्सव तथा सेठ लखन और भांडारी गज के जयहंस तथा पश्रदंस नाम के दो पुत्रों का दीशा महोत्सव सहर्ष किया गया।

सं १३५ माघ शुक्ल दशमी को श्रीपार्श्वनाथ विधिचैत्य में वाजे—गाजे के साथ, वड़े विस्तार से सम्मेतिशिखरादि प्रतिमाभों का प्रतिष्ठा महोत्सव श्रीपूज्यजी के द्वारा सेठ केशवजी के पुत्र तोला श्रावक ने करवाया। वहीं पर फाल्गुन सुदि पंचमी के दिन सम्यक्त्वधारण तथा मालारोपण सम्बन्धी महोत्सव भी हुआ।

सं ० १३४६ में फान्गुन शुदि एकादशी के दिन सेठ मोकलसिंह, सा० वींजड़ आदि समुदाय की प्रार्थना से बाड मेर जाकर श्रीपूज्यजी ने श्रीयुगादिदेव तीर्थ की नमस्कार किया।

बहां पर सं० १३६० में माथ बदि दसमी को सा. वीजड़, सा. स्थिरदेव आदि श्रावकों ने प्रचुर-मात्रा में धन खर्च कर भीजिनशासन की प्रमावना के लिये मालाधारखादि नन्दिमहोत्सव बड़े ठाठ-बाट से करवाया । इसके अनन्तर श्रीशीतलदेव महाराज की ओर से खचना पाकर और मं० नाखचन्द्र, मं० कुमारपाल तथा सेठ पूर्णचन्द्र आदि की प्रार्थना स्वीकार करके श्रीपूज्यजी ने श्रीशम्यानयन जाकर श्रीशान्तिनाथ देवतीर्थ, की वन्दना की ।

सं० १३६१ द्वितीय वैशास वदि ६ के दिन मं० नाया बन्द्र, मं० कुमारपाल, भंडारी पद्य, सेठ पूर्ण बन्द्र, साह रूपचन्द्र आदि स्थानीय पंचों ने जा वा लि पुर आदि स्थानों से आये हुए सवा लाख मतुष्यों के मेले में श्री पार्श्वनाथ आदि अनेक मृतियों की प्रतिष्ठा करवाई। इसी प्रकार दशमी के दिन, अपने पराये सभी को आनन्द देने बाला मालारोपणादि नन्दि महोत्सव श्रीदेव-गुरुखों की कुषा से विस्तार पूर्वक करवाया गया। इस अवसर पर पं० लच्मीनिवासगिया एवं पं० हेमभूवया गयि को बाचनाचार्य का पद दिया गया।

८२. इसके पश्चात जा वा लि पुर के संघ की प्रार्थना से जावालिपुर में जाकर भीपूज्यजी ने वहां पर महाबीर मगवान को नमस्कार किया । सं० १३६४ की वैशास्त विद प्रयोदशी के दिन, मंत्री भ्रुवनसिंह, सा० सुभट, मं० नयनसिंह, मं० दुस्साब, मं० मोजराज तथा छेठ सीहा आदि सहित श्रीसंघ द्वारा किये जाने वाले नाना प्रकार के उत्सवों के साथ, श्रीपूज्यजी ने श्रीराजगृह श्रादि श्रनेक तीर्थों की यात्रा वन्दन आदि से प्रष्कल पुराय संचय करने वाले वाचनाचर्य राजशेखर गर्सा की आचार्य पद प्रदान करके सम्मानित किया। इसके उपलच में समुदाय ने स्वपन्न-परपन्न सभी की आनन्द देने वाला मालारोपखादि नन्दि महोत्सव भी किया । इसके वाद मार्ग में चौर-डाकू श्रादि के उपद्रव के कारण भगशाली दर्लभजी की सहायता से श्रीपज्यजी भी म प की आये। पाट स के कोटिंका मोहल्ले में श्रीशान्तिनाथ विधिचैत्य और श्रावक-पौषधशाला आदि धार्मिक स्थानों के बनदाने वाले सेठ जेसल प्रसृति समुदाय की अभ्यर्थना से श्रीपूज्यजी महाराज ने पाटण में आकर श्री शान्तिनाथ देव की वन्दना की । इसके बाद खंभात तीर्थ के कोटड़िका नामक पाड़े में, श्रीमजितनाथ देव के विधि चैत्यालय, श्रावक-पौषधशाला श्रादि धर्म-प्रधान स्थानों के बनवाने में कुशल सेठ जेसल के साथ मंत्रणा करते हुए श्रीपूज्यजी शेरि व क नामक गांव में आकर श्रीपार्श्वनाथ देव की वन्दना करके स्वपन्त -परपन्त को चमत्कार उत्पन्न करने वाले श्री जेसल श्रावक द्वारा कराये गये प्रवेश मही-त्सन के साथ खम्भात तीर्थ में प्रवेश करके. श्री अजितनाथ देव की वन्दना की। यह प्रवेश मही-त्सव वैसा ही हुआ जैसा श्रीजिनेश्वरह्मरिजी महाराज के प्रधारने पर मंत्री श्री वस्तुपालजी ने करवाया था।

द्रश्र सं० १३६६ जेठ विद द्वादशी के दिन, अनेक प्रकार के उज्ज्वल कर्तन्यों से जिसने अपने पूर्वजों के कुल का उद्धार कर दिया है और घार्मिक लोगों के हितकारी सेठ जेसल ने श्री प च न, भी म प क्ली, बाह ह मे र, स म्या न य न आदि नगरों से आये हुये संघ को साथ लेकर, अपने ज्येष्ठ आता तोला श्रावक को संघ का घुर्यपद देकर तथा छोटे भाई लाख् को मार्गवन्यक का पद देकर इस विषम पंचमकाल में देश में म्लेच्छों का मयंकर उपद्रव होते हुए भी देवालय—प्रचलन—महोत्सव मनाकर, खम्मात से आगे तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान किया । उस संघ के साथ ज्यवद्वाभगिया, हेमतिलक गिया आदि ग्यारह साधु तथा प्रवर्तिनी रत्नदृष्टि गियानी आदि पांच साष्ट्रियों से शुश्रूषित श्रीपूज्य जिनचंद्रखरिजी वहां से चल पड़े । मार्ग में जगई—जगह चैत्यों में चैत्यपरिपाटी आदि महोत्सव किये गये । अनेक प्रकार के बाजे बजाये गये । श्रावक लोगों ने मार्ग में जहां—तहां श्री देवगुरुकों के गुख गाये । भाट लोगों ने अपनी नई—नई कवितायें ख्व पड़ीं । चलते—चलते क्रम से सारा संघ श्री पी प लाउ ली ब्राम में पहुंचा । वहाँ पर श्रीशृत्रख्य महातीर्थ पर्वत के दीख जाने से श्रीसंघ ने बढ़ा उत्सव मनाया । अपार संसार सद्धद्र में इवते हुये लोगों के लिये प्रवहण समान श्रीशृत्रख्य महातीर्थ के अलंकार, देवाण्वदेव श्री अव्यवस्ता को नमस्कार करने के लिये हर्ष की अधिकता से

उत्पन्न हुई रोमांचराजि से परिपूत तथा चतुर्विय संघ परिष्ठत श्रीपूज्यजी ने तीर्थ की सीमा में प्रवेश किया। वहां पर सेठ सलखण के पुत्र रत्न सेठ मोकलिंह आदि श्रावकों ने बड़े विस्तार से इन्द्रपदादि महोत्सव किये और जेठ सुदि द्वादशी के दिन मालारोपण आदि निन्द महोत्सव भी विस्तार से किया।

इसके बाद सीराष्ट्र (काठियाबाइ) देश के भूवश, गिरनार पर्वत में स्थित श्रीनिमनाथ महातीर्थ को ममस्कार करने के लिये चतुर्विध संघ सहित श्रीपूज्यजी ने वहां से विहार किया। यद्यपि उस समय काठियाबाइ देश बड़े—बड़े हुसलमानों की सेनाओं से घिरा हुआ था श्रीर जगह—जगह मारकाट मची हुई थी; परन्तु जगत् के नाथ श्री नेमिनाथजी की कृपा से, श्रीश्रम्बिका की सिशिधि से और पूज्यश्री के घ्यान बल से सारा संघ निर्विधता के साथ सुखपूर्वक उज्जयन्त पहाइ की तलहटी में पहुंच गया। वहां जाकर श्रुप अवसर में सकल संघ को साथ लेकर श्रीपूज्यजी ने उज्जयन्त पर्वतराज के अलंकार, भव्यपुरुषों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले, सुहावने, सुन्दर श्रीनेमिनाथ मगवान के चरण—कमल रूपी महातीर्थ की वन्दना की। यह पर्वत श्रीनेमिनाथजी महाराज के तीन कल्याखकों से पवित्र किया हुआ है। वहां पर सेठ कुलचन्द्र—कुलप्रदीप, सा० बींजड़ आदि सब आवकों ने मिलकर इन्द्रपद आदि महोत्सव किये। इस प्रकार श्रीनेमिनाथ मगवान की कन्दना करके ठीर—ठीर पर धर्म की अनेक प्रकार से प्रमावना करके श्रीसंघ सहित श्रीपूज्यजी लौटकर खम्मात ही आगये। वहां पर पहले की तरह जेसल शावक ने संघ के साथ वाले देवालय का और श्रीपूज्यजी का बड़े विस्तार से प्रवेश महोत्सव किया। महाराज ने खम्मात में ही चातुर्मास किया। चातुर्मास के बाद श्रीपार्श्वनाथ की वन्दना करके मंत्रिदलीय ट॰ भरहपाल की सहायता लेकर श्रीपूज्यजी ने वहाँ से विहार किया।

टिंड परचात्—बीजापुर आकर श्रीवासुष्ट्यदेव को नमस्कार किया। वहां कुछ दिन रहकर सं० १६६७ में माघ वदि नवमी को भी महावीर प्रश्च आदि जिनेश्वरों की शैलमयादि प्रतिमाओं की प्रतिष्टा के साथ मालारोपबादि निन्द महोत्सव किया। इसके वाद भीमपल्ली वाले श्रावकों की प्रार्थना से वहां जाकर श्री महावीर देव को नमस्कार किया और वहां पर सं० १३६७ में फागुन सुदि प्रतिपदा के दिन भी म पल्ली, श्री प त न तथा पाल न पुर आदि से आने वाले समुदायों के मेले में अनेक प्रकार के दानों से श्रीजिनशासन की प्रभावना बढ़ाते हुए श्रीपूज्यजी ने तीन जुल्लक और दो जुल्लिकाओं को दीचा दी। उनके नाम परमकीतिं, वरकीतिं, रामकीतिं तथा पश्चश्री, व्रतश्री थे। उस अवसर पर मालारोपखादि निन्दमहोत्सव भी किया गया और पं० सोमसुन्दर गिख को वायनाचार्य का पद दिया गया।

उसी वर्ष-सेठ चेमंघर, सा. पन्ना, सा. साइल कुलोत्पन अपनी सुजाओं से पैदा की हुई लक्सी को भोगने वाला, प्रशंसनीय पुरुपशाली, स्विरता -गम्भीरता आदि गुलों को धारण करने वाले, तीर्थ यात्रा से पवित्र गात्र वाले, स्वर्गीय सेठ धनपाल के पुत्र, सब मनुष्यों को ज्यानन्द देने वाले, भीमपल्ली पुरी निवासी, राजमान्य, श्रेष्ठधर्मकार्य में क्रशल श्री सेठ सामल ने पाल न पुर, पाट श्र, जावा ली पुर, साम्यान यन, जे सल मेर, राखुकोट, नागपुर, श्रीह्रा, बी जापुर, सत्यपुर, भी श्री मा ल और रत्न पुर आदि स्थानों में इंड मपत्री भेजकर तीर्थपात्रा के लिये बड़े आदर-सम्मान के साथ श्रीसंब की बुलाकर एकत्र किया। तीर्थयात्रा के लिये तैयार हुए संघ की गाइ श्रम्यर्थना से श्रीपूज्यजी मी चलने की राजी हो गये। यद्यपि देश में सब जगह म्लेच्छ-यवनों द्वारा उपद्रव मचा हुआ थाः तो भी शुभ-महर्त देखकर सचवा श्राविकाओं से मंगल गान गाए जाते हुए, तरह-तरह के सुन्दर बाजे बजते हुए, बड़े उत्साह के साथ अन्तिम तीर्थक्कर भी महाबीर स्वामी की जन्म तिथि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, महामहिमशाली चतुर्विष संघ सहित, जगत्पूज्य पुज्यश्री ने देवालय के साथ भी म प ल्ली से प्रस्थान किया । रास्ते में जगह-जगह शुभ शकनों से प्रोत्साहित किये जाते हुए, तीर्थ श्री शं खे श्वर में पहुँच कर बड़े भच्य विशाल-भवन में विराजमान श्रीजिनेश्वर पार्श्वनाथ को विधि-विधान से नमस्कार किया। वहां पर ब्राट दिन ठहर कर संब ने बहा भारी महोत्सव किया । इसके बाद पा ट ला गाँव में प्राचीन नेमिनाथ तीर्थ को नमस्कार करके श्रीराजशेखराचार्य, जयबद्धभगिया आदि सोलह साधु और प्रवर्तिनी बुद्धिसमृद्धि गिर्यानी ब्यादि पन्द्रह साध्वियों सहित सारे संघ का भार उठाने में ब्याब्या श्री सेठ सामल. भणशाली नरसिंह के प्रत्र त्रासा संघ की रचा के लिये जिम्मेदार, साधु सामल के कुटुम्बी दुर्लभादि, भणशाली पूर्याजी के प्रत्र रतनचन्द तथा संघ में पाश्चात्य पद की निभाने वाले. श्रीदार्यशाली, मग्रशाली लुगुक आदि सहित समस्त संघ को साथ लिये हुए श्रीपूज्यजी प्रति ग्राम, प्रति नगर, नृत्य-गान, उपदेश आदि से जिनशासन का प्रभाव बढाते हुए शत्रु ज्ञय वीर्थ में जाकर, त्रिलोकी में सारभूत, समस्त तीर्थपरम्परा से परिवृत, सुर-असुर-नरेन्द्रों से सेवित, श्रीऋषभदेव भगवान की बन्दना की श्रीर उजयन्त तीर्थ में पहुँचकर सकन पाप को खंडन करने वाले, सुन्दरता के खजाने, यदुवंश भूषमा, कल्यागात्रय आदि नाना तीर्थों से विराजमान श्रीनेमिनाथ स्वामी की नये-नये स्तुति-स्तोत्रों की रचना करके परम मावमक्ति से वन्दना की । इन दोनों तीथों में जा वा लि पुर के रहने वाले, सब महाजनों में प्रधान, गुणानिधान, सेठ देवसिंह और सेठ थालण के पुत्र अपने वंश के मंडन सेठ कुलवन्द्र और देदा नाम के दो श्रावकों ने अपने प्रश्वर घन को सफल करने के लिये इन्द्र पद प्रहरा किया । इसी प्रकार गोठी यशोधर के प्रत्र स्थिरपाल ने उज्जयन्त तीर्थ में खुर द्रव्य खर्च करके अम्बिका देवी की माला प्रहश्च की। इनके अतिरिक्त सेठ श्रीचन्द्र के पुत्र जाहुगा, सा० चाहद के प्रत्र मांभरण, सा० उद्धरण, नोलखा नेमिचन्द्र, सेठ पूना, सेठ तिहुण, मां० पदम का प्रत्र

मऊणा, मां० महणसिंह और सेठ भीमाजी के पुत्र ल्यासिंह आदि अन्य आवक महानुभावों ने भी तीर्थपूजा, संघपूजा, स्वधार्भिकवात्सल्य के कारण किये गये सदावर्त आदि पुराय कार्यों में अगिश्वित धन-व्यय करके पुरायानुबन्धी पुराय की उपार्जना की।

इस प्रकार इस गये गुजरे कलिकाल में भी, लोकोचर धर्म के निधान, स्पृह्णीय, पुण्यप्रधान श्री विधि संघ ने सभ जनों के चिच को हरने वाली तथा चमत्कार करने वाली तीर्थ—यात्रा की । निर्विन्नना पूर्वक बड़ी प्रभावना के साथ समस्त तीर्थों की वन्दना करके सेठ सामल आदि संघ एवं मुनिमंडली सिहत श्रीजिनचन्द्रसरिजी महाराज चातुर्मास लगने के पहले ही श्रावाद के महीने में श्रीवाय ड ग्राम में आकर श्रीमहाबीर स्वामी के जीवन—काल में बनाई हुई उनकी प्रतिमा का विस्तार से वन्दन किया। इसके बाद आवण मास के पहले पखवाड़े में प्रतिपदा के दिन धर्म प्रभाव—शालिनी श्राविकाओं के गाते हुए, अन्य नागरिक स्त्रियों के नाचते हुए, ठौर-ठौर में देखने योग्य तमाशों के होते हुए, वन्दि—लोगों के स्तुति—पाठ सुनते हुए, श्रावक लोगों द्वारा अनेक प्रकार के महादानों को दिये जाते हुए, लोकाधिक प्रभाव वाले श्रीजिन चन्द्रसरिजी महाराज का भी म प ल्ली नगरी में प्रवेश महोत्सव श्रीसंघ ने विस्तार एवं प्रभावना के साथ करवाया।

संघ में आने वाले, गुरु-आज्ञा-पालन में सदा तत्पर, सहधिमयों के त्रेमी, यात्रा में श्रीसंघ के पृष्ठपोषकपद को निभाने वाले और महा प्रभावना को करने वाले श्री भणशाली लूखा श्रावक ने अपने सम्रुपार्जित समस्त पुरुष राशि को, दान-शील-तप और भाव में उद्यत, अपनी मातुश्री धनी सुश्राविका को अपित किया।

वहां पर भीम प द्वी नगरी में ""को स्थानीय पंत्रायत द्वारा प्रताएकीतिं त्रादि दुद्धकों को बड़ी दीवा तथा तरुणकीतिं, तेजकोतिं, व्रत्यमी तथा दृड्यमी इन दुद्धक—दुद्धिकाश्मों की दीवा का महोत्सव करवाया। उसी दिन ठाकुर हांसिल के पुत्र रत्न, देहड़ के छोटे माई स्थिरदेव की पुत्री रत्नमंजरी गणिनी को (जिसे पूर्व में पूज्यश्री ने अपने हाथ से ही दीवा दी थी) पूज्यश्री ने महत्तरा पद प्रदान कर जयिंद्ध महत्तरा नाम रक्खा तथा प्रियदर्शण गणिनी को प्रवर्त्तनी पद दिया।

इसके बाद श्रीसंघ की प्रार्थना से, श्रीपूज्यजी नगरों में श्रेष्ठ नगर पाट गा पधारे। वहां पर सं० १३६६ मार्गिसर विद षष्ठी के दिन, स्वपच एवं परपच में आश्चर्य पैदा करने वाले श्रीसंघ द्वारा किये गये महा महोत्सव के साथ 'जयित जिनशासनम्' के जय घोष के साथ उत्साह पूर्वक जगत के पूजने योग्य श्रीपूज्यजी ने चन्दनमूर्ति, खनम्पूर्ति, सारमूर्ति और हिरमूर्ति नाम के चार छोटे साधु बनाये। केवलप्रभा गिखनों को प्रवर्तिनी पद दिया और मालारोपखादि महानन्दि महोत्सव भी किया।

सं० १३७० माघ शुक्ला एकादशी के दिन, सारे संसार के लिये कन्पद्रुम के अनतार श्रीपूज्यजी ने स्वपच-परपच को आनन्दित करने वाले, सकल संघ की ओर से दीचा-मालारोपखादि नन्दिमहोत्सव करवाया। इस महोत्सव में ज्ञाननिचान सुनि और यशोनिचि, महानिचि नाम की दो साब्वियों को दीचा दी।

इसके बाद भी म प द्वी समुदाय की अभ्यर्थन। से श्रीपूज्यजी भी म प द्वी आये। वहां पर सं० १३७१ फागुन शुदि एकादशी के दिन, श्रीपूज्यजी ने साधुराज श्यामल आदि संघ के द्वारा अमारी घोषणा, असचेत्र, संघपूजा, सहधार्मिकवात्सन्य आदि नाना प्रकार के उत्सव के साथ सब मजुन्यों के मन की हरने वाले व्रतग्रहण, मालारोपण आदि नन्दि महोत्सव करवाये। उस महोत्सव में, त्रिश्चवनकीर्ति श्रुनि को तथा ग्रियधर्मा, यशोलच्मी, धर्मलच्मी नामक साज्यियों को दीचा दी।

द्रभ. श्रीसंघ की गाड़ अभ्यर्थना से श्रीपुज्यजी वहाँ से जावालिपुर को विहार कर गये। वहाँ पर सं० १३७१ जेठ विद दशमी के दिन मंत्री मोजराज तथा देवसिंह आदि संघ के प्रमुख लोगों द्वारा करवाया हुआ तथा अपने—पराये सभी को आनन्द देने वाला मालारोपखादि नन्दि महोत्सव बड़ी शान से हुआ। उस मौके पर, देवेन्द्रदचम्रुनि, पुरायदचम्रुनि, ज्ञानदच, चाहदचम्रुनि और पुरायलच्मी, ज्ञानलच्मी, कमललच्मी तथा मिललच्मी आदि साधु—साध्वियों को दीचा दी। इसके बाद जालौर को म्व्लेखों ने भंग कर दिया। इसलिये महाराज ने श्री शम्यानयन, श्रीरुखापुर, श्री बब्बेरक आदि नाना स्थानों में रहने वाले लोगों को सन्तोष देकर, श्रीमाल वंशभूषण, जिनशासन प्रभावक सकल स्वधार्मिकवत्सल सेठ मानल के पुत्र सा० मान्हा, सा० धांधू आदि माहयों के साथ तथा मरुदेशीय सपादलच परगने के नगर गाँवों के रहने वाले सकल श्रावकों के तीन सौ गाड़ों के खुं ह के साथ फलबर्दिका (फलोदी) जाकर संपूर्ण अतिशयों के निधान, म्लेच्छों से व्याकुल चार-सम्रुद्र समान संपूर्ण सपादलचदेश के लिये अमृत मरे कुए के तुन्य श्रीपार्श्वनाथ मगवान का प्रथम यात्रा महोत्सव किया। इस यात्रा महोत्सव में विधिसंघ के श्रावकों ने श्रीइन्द्र पद आदि अनेक पदीं को प्रहा करके, उचमभोजन दान, श्री स्वधार्मिक वात्सन्य, श्रीसंघ—पूजा आदि अनेक प्रकार से जिनशासन की प्रभावना बढ़ाते हुए अपने अपरिमित घन को सफल किया। इसके बाद नागपुर के शावकों की प्रार्थना स्वीकार करके श्रीपुज्यजी नागपुर (नागीर) गये।

सेठ लोहदेव, सा० लखाय, सा० हरियाल आदि उच्चापुरीय विविशंघ की प्रवल प्रार्थना से, ज्ञान, ज्यान तथा बलशाली, श्रीमेचडुमार देव से मार्ग वें सुरचित, अनेक साधुओं से परिवृत, श्रीजिन-चन्द्रकरिजी महाराज वे गर्मी का मीसव होते हुए गी, अनेक म्लेच्झों से संडल महामिष्यात्व से बरिपूर्या, सिन्च प्रान्य की निर्णल-नीरस पूमि में वर्षकन्यहुन का गीचा समाने के लिये विहार किया। उस देश के अलङ्कार भृत उचापुरी के तमीपवर्ती शीदेवराजपुर में, उचापुरीय श्रावकों द्वारा प्रवेश महोत्सव कराये जाने पर श्रीपूज्यजी महामिध्यात्वरूपी राजा की उखाइने के लिये कुछ दिन वहीं ठहरे । तमान सिन्ध देश में आवकों की गाढ़ प्रार्थना से सं १३७६ में मार्गशीर्ष बद चतुर्थी के दिन, श्रीपुज्यजी ने ज्ञानी लोगों को सम्यक्त्व देने के हेत आचार्यपद स्थापना, वतप्रहण तथा मालारो-पणादि महोत्सव प्रारम्भ किये। पश्चात् महोत्सव के दिन आरम्भसिद्धि रात्रि में, गम्भीर्य ज्ञान-व्यान की श्राधिकता से युगप्रधान श्रीजिनदत्तवहरि की याद दिलाने वाले, श्रीपूज्यजी ने परस्पर में राजाओं के युद्ध के कारण उजने हुए देशों में होकर जाने वाले. अनेक चोर-डाकुओं के उपद्रवों से परिपूर्ण मार्गी में अपने ज्ञानवल से कुशलता का निश्चय करके चातुर्मास के बीच में ही अपने शिष्यरत्न राजचन्द्र की खिवाने के लिये सेठ वीसल और महरासिंह की देवराजपुर से गुजरात के मुख्य नगर पाट या भेजा। पाट हा में प्रसिद्ध विद्वान महोपाध्याय विवेकसम्बद्धजी के पास रहकर राजचन्द्रजी. व्याकरण-तर्क साहित्य-अलंकार-ज्योतिष-स्वकीय-परकीय सिद्धान्तों को मली मांति जान चुके थे। ये आचार्य में होने वाले गुणों से विभूषित थे। उपाध्यायजी ने आचार्यश्री की आज्ञा के अनुवार पुरायकीर्ति को साथ देकर राजचन्द्र मनि को भेज दिया। श्रीपुज्यजी के ध्यान बलसे आकर्षित होकर शासनदेवता के प्रमाव से मार्ग में होने वाले चौर-डाकुओं के उपद्रवों की परवाह न करके राजचन्द्र मुनिजी कार्तिक मास में चातुर्मास समाप्ति के दिन पहुंचे श्रीर श्रपने दीचा गुरु श्रीपूज्यजी के चरण कमल रूपी महातीर्थ की वन्दना की। उनके आये बाद उचा पुर, म रुको ट, श्री क्या स पुर आदि सिन्ध के अनेक नगरों और प्रामों से आने वाले अगिणत आवर्कों के मेले में आचार्य पद स्थापना. व्रत-ष्रहण, मालारोपणादि नन्दि महामहोत्सव किया । इस उत्सव के समय जगह-जगह खेल-तमासे दिखलाये गये। नागरिक-नागरियों ने नाच गान किया। वन्दिजनों ने अच्छी-अच्छी कवितायें पढ़कर सुनाई । याचकों को धन बांटा गया । नगर के धनी-मानी सेठ उदयपाल, श्रे॰ गोपाल, सा॰ वयरसिंह. ठाकर कुमरसिंह आदि मुख्य श्रावकों ने स्वर्ण, अभ, वस्त्रों का दान किया । जगह-जगह भोजना-खय खोले गये, जिनमें किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं थी। इसके अतिरिक्त स्वथमिक लोगों के प्रति प्रेमभाव दर्शाया गया।

जिसने बाक्चातुरी से बृहस्पति को भी जीत लिया, जो समस्त विद्यासमुद्र को पीजाने में अगस्त्य ऋषि के समान है, उस शिष्यरत्न को आचार्यपद देकर श्रीप्उयजी ने राजचन्द्र के स्थान में नाम बदल कर राजेन्द्रचंद्राचार्य नाम रक्खा। लिलतप्रभ, नरेन्द्रप्रभ, धर्मभम, पुरायप्रभ तथा अमरप्रभ नाम के साधुओं को दीचा दी। उस अवसर पर अनेक श्रावक-शाविकाओं ने माला प्रहरण की। सम्यक्त्व रोपण, सामायिक रोपण भी किया। इस महोत्सव में, सेठों में प्रधान श्री यशोधवल के इलप्रदीप शाह नेमिकुमार के पुत्ररत्न, जिनशासन प्रभावक, सकल स्वधर्मिक वत्सल श्री सेठ

वयरसिंद सुश्रावक ने स्त्रधार्मिक वात्सल्य, सर्वसुलम मोजन, श्रमारी घोषणा तथा श्रीसंघ पूजा श्रादि कार्यों में लगाकर श्रपना धन सफल किया।

द्ध इसके बाद सं० १३७४ में फाल्गुन बदि बष्ठी के दिन उचा पुरी आदि अनेक नगरों के रहने वालों एवं सकल सिंघदेश वासी संघ की प्रार्थना से श्रीष्ट्यजी ने व्रतग्रहण, मालारोपण और निद्ध महोत्सव करवाया। सब को आश्चयें देने वाले इस महोत्सव में दर्शनहित तथा अवनहित नामक मुनियों को प्रव्रज्या धारण करवाई। सैंकड़ों शाविकाओं ने माला ब्रह्ण की। इस प्रकार देव राज पुर में लगातार दो चौमासे करके श्रीष्ट्रपजी ने महामिध्यात्व अन्धकार का उन्मूलन किया। सेठ पूर्णचन्द्र और उनके पुत्र उदारचारित्र, जिनशासन प्रभावक, सार्थवाइ श्रीहरियाल को साथ लेकर मरुस्थल के वालू का समुद्र अर्थात् रेतीले मैदान को पार करके नागौर को आये। नागौर के शावकों ने बड़ी धूम-धाम से नगर प्रवेश करवाया।

वहां पर कन्यानयन—निवासी श्रीमालकुलभूषण निजशासनीन्नतिकारक श्रीकाला श्रावक ने कन्यानयन वा गड़ देश, सपादलच आदि समप्र और पास के गांत्रों तथा नगरों के रहने वाले श्रावकों को इकट्ठा किया। उनके संमिलित संघ के साथ श्रीपूज्यजी ने फलौदी में दूसरी बार श्रीपार्श्वनाथ देवकी यात्रा की। वहां जाकर धनाट्य श्रावकों ने अक्सत्र, साधमिक-वात्सन्य तथा श्रीसंघ की पूजा आदि श्रम कार्यों से जिनशासन की बड़ी प्रभावना की।

तदनन्तर सं० १३७५ में माघ शुक्त द्वादशी के दिन नागीर में मंत्रीदलीय कुलोत्पक्ष ठाकुर विजयसिंह, ठा० सेंहू, सा० रूदा और दिल्ली वाले संघ के प्रमुख मंत्रीदलीय ठा० अचलसिंह आदि घोरी आवकों के महाप्रयत्न से समग्र डालामऊ समुदाय, कन्यानयन, आशिका, श्रीनरमट, बागडदेशीय समस्त समुदाय तथा मं० मुधराज प्रमुख कोशत्रात्या समुदाय, सोलख (नागीर ), जा वा लि पुर, शम्यानयन, मारुवत्रा आदि नगरों से, गांवों से, प्रांतों से, अनेक संघ समुदायों का मेला हुआ। उस समय जगह—जगह अब चेत्र खोले गये। नाना प्रकार के खेल-तमाशे दिखलाये गये। कित्रयों के नृत्य हुए। साधर्मिक भाइयों की सेवा-सुश्रुषा की गई। धनवान श्रावक लोगों ने सोने-चाँदी के कड़े—अल-वस्त्र बांटे। नागौर के भावकों की प्रार्थना से श्रीवर्धमान स्वामी की शासन—इद्धि के लिये तत्पर श्रीपूज्यजी ने असंख्यजनों के मनको हरने वाला, मिण्यादिण्ड लोगों को आश्रर्यदायक, त्रतप्रहण, मालारोपणादि नन्दि महोत्सव किया। उस महोत्सव में सोमचन्द्र साधु को शीलसमृद्धि, दुर्लभसमृद्धि, श्रुवनसमृद्धि साध्वयों को दीचादी। पं० जगचन्द्रगणि को तथा सब विद्याहणी बाराङ्गनाओं के अभिनशेपाध्याय कल्य, अनेक शिष्यरत्न बढ़ाने में सिद्धहस्त, गृहस्थ में रहते हुए पुत्रादि और संयमधारे बाद शिष्यादि—इस तरह दोनों सगह सन्तान वाले; जिसमें श्रीपून्यजी के पाट पर बैठने की योग्यता है; ऐसे पंडितराज कुशलकीर्ति

को बाचनाचार्य का पद प्रदान करके सम्मानित किया । धर्ममाला गश्चिनी और पुरवसुन्दरी गश्चिनी को प्रवर्तिनी पद से अलंकृत किया ।

इसके बाद ठाकुर विजयसिंह, ठा० सेहू, ठा० अचलसिंह और बाहर से आने वाले समप्र संघ के पाड़ों के साथ बड़ा मेला बनाकर, श्रीपूज्यजी ने फलोदी पार्श्वनाथ दर्शन के लिये तीसरी नार यात्रा की। वहां पर जिनशासन की प्रभावना करने में प्रवीस, सब सहधिमयों के बात्सल्य मंत्री-दलीय—कुलमंडन सेह आवक ने बारह इजार रुपये देकर इन्द्रपद ग्रहसा किया। अन्य आवकों ने अमात्य आदि पदग्रहसा करके तथा अस सत्र, संघ पूजा, स्त्रधर्मी भाइयों को सेवा, सोने चांदी के के कड़ों एवं अस-वस्त्र का दान आदि पुरुष कार्यों से जैन धर्म की बड़ी प्रभावना की। श्रीपार्श्व-नाथ भगवान के मरहार में हजारों रुपयों की आय हुई।

८७. इसके बाद श्रीपूज्यजी संघ के साथ सं० १३७५ वैशाख बदि अध्मि के दिन ना गौर आये। वहां पर अने क उज्ज्वल कमों से अपने पूर्वज एवं समस्त कुल का उद्धार करने वाले, अपनी श्वज्ञाओं से उपार्जन की हुई लच्मी को भोगने वाले, मंत्रीदलीय—कुलभूषण ठाकुर प्रतापसिंह के पुत्ररत्न. जिनशासन का प्रभाव बढ़ाने में दच, सब सहधर्मियों का श्रेमी, बेजोइ पुष्प संचय से शोभायमान, स्थिरता, गम्भीरता तथा उदारता आदि गुणगणों को धारण करने वाले, सब राजाओं के आदरणीय, ठक्कुर अचलसिंह श्रावक ने महाप्रतापी बादशाह कुतुबुद्दीन सुन्तान का सर्वत्र निर्विरोध यात्रा के लिये प्रमान कि साथ कुंकून पित्रकारों मेजकर श्रीना गपुर, श्री हणा, श्री को शवाणा, श्री मेड्ता, कड़्यारी, श्रीन वहा, श्रुं करण्, नर मट, श्री क न्या नय न, श्री आ श्री का प्रर, रो हत क, श्री यो गि नी पुर, धा म इ ना, य स ना पार आदि स्थानों में स्थित तीर्थों के लिये यात्रोत्सव प्रारम्भ किया। श्रीवज्ञस्वामी और आर्य सहित्सरि के समान, सर्वातिशयशाली, जगत पूज्य श्रीपुज्यजी जयदेवगणि, प्रकारितिगणि, पंडित अमृतचन्द्रगणि आदि आठ साघु और श्रीजयिद्ध महत्तरा आदि साध्वी एवं चतुर्विध संघ सहित, देश में म्लेखों का प्रवल उपद्रव होते हुए भी, सुद्दागिनी श्राविकाओं के मंगल-गीत, बन्दिजनों के स्तुति—पाठ और वारह प्रकार की वार्जों की मधुरष्विज्ञ के बीच श्रीदेवालय के साथ नागौर से संघ की लेकर चले।

सारे संघ के मार की वहने में समर्थ, अपूर्वदान से कल्पद्रुप की मात करने वाले, ठाकुर अचलसिंह आवक तथा श्रीमाल कुलोत्पका, देवगुरुआझा—रूप मिशा की मस्तक पर चढ़ाने वाले, संघ के एष्ठ रचक भार की स्वीकार करने वाले सेठ सुरराज के पुत्ररत्न घनियों में माननीय साधुराब कदपाल श्रावक और सकल संघ सहित श्रीपुज्यजी मार्ग के गांवों और नगरों में नृत्य—वाजे से चैत्य परिवाटी करते हुए, जिनशासन की प्रमावना बढ़ाते हुए, श्रीनरमट वहुंचे। वहां वर समारोह के

सम्य नगर प्रदेश होने के बाद, श्रीजिनद्वस्थिति से प्रतिष्ठापित समस्त आश्रमों के निवान तक्कमा क्षत्रीनाथ को बन्दना की।

श्रीनरमट दुर के शावकों ने चतुर्विच संघ सहित तथा देवालय सहित श्रीपूज्यजी की एतं संघ की पूजा कर वही प्रमावना की।

इसके पश्चात् सफल बागइदेश के प्राम-नगरों के निवासी लोगों के मनदेशों को पूर्व करते इए, श्रीयुज्यजों ने बढ़े उत्पाह से श्री क न्या न य न में जाकर स्वर्मीय श्रीजनद्वस्वरिजी महाराज हारा स्वापित, वर्तमान कल्प के श्रातिश्य धारी श्रीवर्द्ध मान स्वामी को नमन किया । मेहर, पश्च, सेठ काला सादि श्रीकन्यानयन के प्रधान श्रावकों ने देश में म्लेज्जों की प्रधानता होते हुए भी, हिन्दुओं के समय के तरह पूज्यश्री के शुभागमन के उपलच्च में जगह-जगह खेल तमाशे करवाये; इसके श्रतिरिक्त वहां पर महावीर तीर्थ में जन्म-जन्मांतर से उपाजित पाय एवं कन्टों को हरने वाली बड़ी प्रभावना की श्रीर वहां सारे श्रीसंघ ने श्रीवर्द्ध मान स्वामी के श्रागे बड़े उत्साह से श्राठ दिन तक 'श्रष्टान्हिका महामहोत्सव' किया ।

इसके बाद यमुनापार तथा बागड़ देश के आवकों के चारसी बोड़े, पांचसी गाड़े तथा सातसी बैल आदि का बड़ा फुंड होने पर, ढोलों के ढमाके से मार्ग में जगह—जगह मंगल पाठ तथा बादिन—ध्विन के होते हुए, चक्रवर्ती राजा की सेना के समान चतुर्विध श्रीसंघ ह स्ति नापुर पहुँचा। इस संघ में असंख्य म्लेच्छों पर प्रभाव रखने वाले ठाकुर जवनपाल, ठा० विजयसिंह, ठा० सेह, ठा० कुमरपाल तथा देवसिंह आदि मन्त्रिदलीय श्रावक ठाकुर मोजा, श्रोध्ठी पद्यः सा० काला, ठा० देपाल, ठा० पूर्णा. सेठ पहणा, ठा० रात्, सा० ल्या तथा ठा० फेह आदि अनेक श्रीमालवंश के श्रावक तथा सेठ पूनड सा० कुमरपाल, मं० मेहा, मंत्री बीन्हा, सा० ताल्ह्या, सा० महिराज आदि उत्केशवंश के असंख्य श्रावक प्रधान थे। इस संघ में श्री पूज्यजी ही चक्रवर्ती सदश सेनापित के स्थानापक थे। इस संघ ने मंद्र २ यात्रा करते हुए ह स्ति नापुर तक कई पड़ाव किये थे। इसके पीठ संस्वक सेठ रुद्रपाल थे। संघ ने मार्ग में आने वाली यमुना नदी को अच्छी—अच्छी नार्वो में बैठकर पार की थी। संघ ह स्ति नापुर इसलिये गया कि वहां पर श्रीशान्तिनाथ, श्री कुन्धनाथ, श्रीअरनाथ नामक चक्रवर्ती तीर्यक्करों के गर्माक्तार, जन्म, दीवा, झान आदि चार कर्ल्याखक यथासमय होने से वहां की भूमि पवित्र समस्ती गई है।

८६. बहां पर साधुओं के शिरोमिस, चहुर्विष संघ समन्तित, श्रीपूज्यजी ने नये वनाये हुए एक्टरि-स्तोत्र, अमुस्कारोणस्य पूर्वक श्रीशान्तिनाथ, कुन्युनाथ धीर अरनाव देवों की जन्मान्तरित पार्गे को हरने वाली यात्रा की । श्रीसंघ ने इन्द्रपद आदि प्रह्या बेरोक-टोक किया। भोजन, सहधर्मी सेवा, श्रीसंब पूजा, सोने-चांदी के कहें। एवं अश-वस्त्र का दान देकर, कलिकाल में मी सतयुग की तरह सबको सुन्ती बनाने वाली बीर-शासन की बड़ी प्रभावना की। वहां पर ठा० हरिराज के पुत्ररत्न, उदारचरित्र, देवगुरु आज्ञा पालक, ठाकुर मदनसिंह के छोटे माई ठा० देवसिंह श्रावक ने बीस हजार जैथल (उस जमाने का प्रचलित सिका) देकर इन्द्रपद ग्रहण किया। इसी प्रकार ठा० हरिराज आदि धनाद्व आवकों ने मंत्री चादि पद प्रद्या किये। देवभंडार के सारे मिलाकर डैढ लाख जैथल इकहें हुए । ह स्ति ना पुर में पांच दिन जिनशासन की प्रभावना करके समस्त संघ श्रीमपुरातीर्थ के लिये चल पढ़ा । मार्ग में जगह-जगह उत्सवादि करता हुआ श्रीसंघ दिल्ली के पास वाले ति ल पथ नामक स्थान में पहुँचा । इस समय श्रीपूज्यजी की प्रतिष्ठा से कुड़ने वाले, दुर्जन स्वभाव वाले द्रमकपुरीयाचार्य ने वादशाह कृतुबुदीन के आगे चुगली की कि "जिनचन्द्रसरि नाम का साधु आपकी आज्ञा बिना ही सोने का छत्र घारण करते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं।" यह संवाद सुनकर म्लेच्छ स्वमाव वाले बादशाह ने सारे संघ को रोक दिया और ग्रनि परिवार तथा संघपति ठाकर अचलसिंह के साथ श्रीपुज्यजी को अपने पास बुलाया । श्रीपुज्यजी के तेजस्वी मुख-मंहल को देखते ही न्याय के सम्रद्र और अपने प्रताप से समग्र पृथ्वी को जीतने वाले श्रीअलाउहीन सलतान के प्रतरत्न श्रीकृतुबुद्दीन सुलतान ने कहा कि ''इन खेताम्बर साधुत्रों में दुर्जनों की कही हुई एक भी बात नहीं घटती।" श्रीपूज्यजी की दीवानखाने में भेजते हुए, सुलतान ने दीवान साहब की कहलवा मेजा कि ''इन खेत। म्यर साधुओं की इतिकर्राव्यता, आचार-व्यवहार आदि की अच्छी तरह जांच कर जो मूठी शिकायत करने वाले अन्यायी हों. उन्हें दएड दिया जाय।"

प्रधान अधिकारी पुरुषों ने भलीभांति न्याय—अन्याय की जांच कर, डरके मारे गुप्त स्थान
में छिपे हुपे द्रमकपुरीयाचार्य चैत्यवासी को पकड़ मँगवाया और राजद्वार पर खड़ा किया। सरकारी
अधिकारियों ने पूछा कि 'आप अपनी शिकायत को प्रमाणों से सत्यकर सकते हैं ? 'उत्तर में कोई
सन्तोषजनक बात न कहने के कारण, श्रीपूज्यजी के सामने ही राजद्वार पर खड़े हुए लाखों हिन्दुमुसलमानों के समझ, राजकीय पुरुषों ने उसको लाठी, घूसा, मुक्का आदि से जर्जर देह बनाकर
जेलखाने में डाल दिया और उसकी बड़ी खुराई की। सरकारी आदिमियों ने श्रीपूज्यजी से कहा कि
''आप सत्यभाषी हैं, न्यायी हैं और सज्चे श्वेताम्बर साधु हैं। आप बादशाह की भूमि पर स्वेच्छा
से विचरें, इस विषय में आप किसी प्रकार की शक्का न करें।''

यद्यपि बादशाह की भोर से श्रीपूज्यजी को जाने की हजाजत मिल गई थी, परन्तु दयालु स्वभाव वाले श्रीपूज्यजी ने सेठ तेजपाल, सा० खेतसिह, ठा० अचलसिंह और ठा० फेरू आदि की मुलाकर कहा कि दुर्जन स्वभाव वाले द्रमकपुरीयाचार्य को कैद से छुड़ाये विना हम इस स्थान से आगे नहीं चलेंगे। क्योंकि श्रीवर्षमान स्वामी के शिष्य श्रीधर्मदास गिखा ने उपदेशमाला में कहा है—

## जो चंद्गोग बाहुँ मालिप्पइ वासिगाइ तच्छेइ। संशुगाइ जोवि निंदइ महरिसिगो तत्थ समभावा॥

[चन्दन, सींचने वाले पुरुष की शुजा को सुगन्धित करता है, वैसे ही काटने वाले (कुन्हाड़े) को भी सुवासित करता है। इसी तरह महर्षि लोगों को स्तुति और निन्दा करने वाले पुरुषों में सममाव रखते हैं।]

भ्रन्य शास्त्रों में भी लिखा है-

शत्रो मित्रे तृणे स्त्रेणे स्वर्णे अमिन मणो मृदि। मोचे भवे च सर्वत्र निःस्पृहो मुनिपुङ्गवः॥

[ म्रुनि लोग शत्रु-मित्र, घास, स्त्रीवृन्द, सुवर्णा, पत्थर, मणि, मिट्टी का ढेला, मोच और संसार इन सब में निस्पृह रहते हुये समान भाव रखते हैं।]

इस प्रकार शत्र—मित्र में समभाव वाले, तृष्ण, मिश्च के ढेले और कंचन को एकसा समभने वाले, दया के समुद्र श्रीपूज्यजी का दुश्मन को कैंद्र से छुड़ाने का दृद अभिप्राय जानकर सरकारी और गैर सरकारी सभी लोगों ने आश्चर्य से अपना माथा घुनते हुए पूज्यश्री की अधिकाधिक प्रशंसा की । इसके बाद श्रीपूज्यजी ने तेजपाल आदि भावकों के द्वारा दयालु अधिकारिओं को समभा—बुभ्धाकर द्रमक्षपुरीयाचार्य को जेल से छुड़वाकर उसको अपनी पौषपशाला में भेजा । तत्प्रवात अश्वराला के अध्यन्त द्वारा अतीव सम्मानित हुए श्रीपूज्यजी हिन्दू—मुसलमान तथा सेठ तेजपाल, खेतसिंह, सा० ईश्वर, ठा० अचलसिंह श्रावक आदि लोगों से अनुगमन किये हुए, गुरुतर प्रभावना पूर्वक खंड कराय नाम के स्थान में आये । इस यात्रा में जिनशासन प्रभावक, सकल राजमान्य, सब कामों को निमाने में समर्थ, श्रीमालवंश दीपक, सारे संघ के भार को उठाने वाले सेठ तेजपाल, सा० खेतसिंह, सा० ईश्वर आदि श्रावकों ने तथा सकलसंघ के अग्रगयय, उदार चरित्रघारी, सब दिशाओं में विख्यात, मंत्रीदलीय वंशभूषख अपने पुत्ररत्न श्रीवत्स सहत ठ० अचलसिंह भावक ने श्रीपूज्यजी की और सारे संघ की बड़ी मारी सहायता की । इस प्रकार यात्रा में कई मास बीतने के बाद चीमासा लग गया । लोगों को विदा करके श्री अचलसिंहादि श्रावक खंड सरा य में ही रहे और श्रीपूज्यजी ने मी वहीं चातुर्मास किया ।

सुन्तान के कहने से तथा संघ के अनुरोध से "रायामियोगेखं, गणामियोगेखं" इत्यादि सिद्धान्त-वाक्यों का समरण करके आवण के महीने में चीमासे के बीच में ही संघ के संरचक ठाकुर अचलसिंह, सा० रुद्रपाल आदि समग्र हा गढ़ देश के संघ को साथ लेकर असिपार्श्व, श्रीपार्श्व, स्वधिमिक-बात्सल्य आदि कार्यों से शासन की बड़ी प्रभावना की। वहां से लौटकर संघ सिंहत श्रीपूज्यजी ने यो गि नी पुर आकर श्रेष चातुर्मास को खंडा सराय में पूरा किया। वहां पर रहते-रहते चातुर्मास में स्वर्गीय श्रीजिन बन्द्रसरिजी महाराज के स्तूप की बड़े विस्तार से दो वार यात्रा की।

६०. चातुर्मास समाप्त होने पर श्रीपुज्यजी ने स्व-शरीर में कम्प रोग जनित पाधा को देखकर, अपने ज्ञान-ध्यान के बल से अपना अन्तिम समय निकट आया जानकर, अपने हाथ से दीचित, द्विधा संतान वाले, अपनी पाटलक्मी के धारण करने योग्य, व्याकाण-न्याय-साहित्य-अल्डार-ज्योतिष आदि शास्त्रों के विचार में चत्र, स्वकीय-परकीय सिद्धान्त समुद्र को तौरने में नाव के समान अपने शिष्यरत्न वाचनाचार्य कशलकीतिं गणि को पाट पर स्थापित करना तथा उसका नामकरण चादि सर्ग शिवा-समन्तित एक पत्र लिखकर श्री राजेन्द्रचन्द्राचार्य ग्रुनि के पास भेजने के लिये विश्वास पात्र-श्रीदेवगुरु बाज्ञापालक-ठाक्कर-श्रीविजयसिंह के हाथ में सौंपा। चौहान कुलभूषया, शरवागतवत्सल भी राखा मासदेवजी का अनुरोध पूर्ण व्यामंत्रया पाकर श्रीपूज्यजी ने में इतान गर जाने के लिये विद्वार किया। मार्ग में आने वाले धा महना, रोहतक आदि सुख्य-मुख्य स्थानों के श्रावकों की वन्दना स्वीकार करते हुए श्री क न्या न य न नगर में आकर श्री महावीर-देव को नमस्कार किया। वहाँ पर श्रीपुज्यजी के शरीर में श्वास श्रीर करूप की व्याधि वह गई। इसी से स्थानीय चतुर्विध संघ के समच मिथ्यादुष्कृत दान देकर, सब प्रकार की शिदा से पूर्ण लेख जिखवाकर श्री राजेन्द्रचन्द्राचार्य के पास भेजने के लिये विश्वासपात्र प्रवर्शक श्री जयब्द्यभगाया के हाथ में दिया। एक महीने तक कन्यान यनी य समदाय को संतोष देकर श्रीन रभट आदि नाना स्थानों के लोगों की वन्दना स्वीकार करते हुए मारवाड़ के प्रसिद्ध नगर में ड ता पहुँचे । मेहता में राखा भीमालदेव और सम्रदाय की प्रार्थना से उन लोगों के संतोष के लिये चौबीस दिन उहर कर भीपूज्यजी अपने निर्वाण योग्य स्थान समभ कर श्री को शवा शा पहुँचे । वहाँ पर चतुर्विध संघ से खमत-खामया करके सं० १३७६ आपाद सुदि नवमी की डैढ पहर रात गये बाद पैंसठ वर्ष की उम्र में थीजिनचन्द्रस्रिजी महाराज ने इस विनाशशील पंचमीतिक शरीर को त्यारा कर स्वर्ग में हेड-ताओं का आतिथ्य स्वीकार किया।

प्रातःकाल होते ही श्रीसंघ ने श्री बद्धंमान स्वामी के निर्वाण समय की विधि के समान अनेक मंडिपकाओं से सुशोभित विसान बनाकर उसमें श्रीखरीश्वरजी के शब को रखकर नामारिक भीर राजकीय जीमों के समुद्राय के साथ रमशान यात्रा महोत्सव किया। उस अवसर यर बाहर प्रकार के बाजों का निनाइ, नायों की उन्त्रास तथा सकता महिलाओं द्वारा पूर्वावारों का गुवागान आदि कार्य किये गये। उस समय कतिपय विद्वानों ने महाराज के गुवागानों का इस मांति वर्णान किया-

यस्मिन्नस्तिमतेऽवित्तं चितितत्तं शोकाकुलव्याकुतं,
जज्ञे दुर्मद्वादिकोशिककुतं सर्वत्र येनोल्यण्यः ।
ज्योतिर्ज्ञचण्तर्कमन्त्रसमयातंकारिवयासमा,
दुःशीला वनिता इवात्रमुवने वाञ्छन्ति हा तुञ्छताम् ॥
पङ्कापहार्रानिखिले महीतले गार्मिनिर्जरतरिलतेः ? ।
विधाय येऽस्तंगताः श्रीस्वर्गं ये.....॥
ये तु रीनेपुत्रनिचतवयं मुक्तं मा हत्याकुतं (१),
सद्यस्तरपथगामिभिः सहचरेः सौराज्यसौभिच्यकेः ।
स्थास्यामोऽपनयः (१) कथं वयमिति ज्ञात्वेव चिन्तातुरैः,
प्रातः श्रीजिनचन्द्रसूरिग्रदाः स्वर्गस्थिता मङ्गलम् ॥
भाव्यं भृवलये चयं किलपतेर्दुर्भिचसेनापते—
र्जात्वा तन्मथनोद्यताः सुरग्रुकं प्रष्टुं सखायं निजम् ।
मन्ये नाशिकमन्त्रधारण्युताभावात् पत्राद्धता (१),
राजानो जिनचन्द्रसूर्य इति स्वर्गं गता देवतः ॥

महाराजश्री की पारलीकिक क्रियाओं के विधि पूर्वक सम्पन्न किये बाद मंत्रीखर देवराज के पीत्र मंत्री मासकवन्द्र के पुत्ररत्न मंत्री श्री भूं घराज श्रावक ने चिता स्थान की जगह श्रीपूज्यजी की बरखपादुका सहित एक सुन्दर स्त्य बनवाथा।

## आचार्य जिनकुश्लसूरि

६१. चातुर्मास समाप्त होने पर सब तरह की शिचा प्राप्त श्रीपूज्य के दिये हुए पत्र लेख की लेकर जयबद्धभगिषा पं० श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्य के पास भी म प द्वी आये । पत्र के आशय को समक्र कर श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्यजी, श्रीजयबद्धभगाणि श्रादि-श्रादि साधुश्री को साथ लेकर पाटण श्राये। पाट गा में उस समय ग्रुसलमानों के उपद्रव एवं दुर्भिन्न के कारण स्थित बड़ी मयानक थी. परन्त श्रपने ज्ञान-ध्यान के बल से महोत्सव में श्राने वाले चतुर्विध संघ के क्रशल-मंगल का निश्चय करके. अपने दिवंगत गुरुश्री के आदेश पालन को लच्य बिन्दु मानकर श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्यजी ने सं० १३७७ जेठ वदि एकादशी के दिन कुम्म लग्न में मृलपद स्थापना महोत्सव का निश्चय किया। चनद्रकलावतंस. श्रीजिनशासन की प्रभावना करने में उद्यत, उदारता में कर्ण को भी तिरस्कृत करने वाले सेठ जाल्हण के पुत्र तेजपाल आवक ने अपने माई रुद्रपाल की सम्मति से, श्रीपूज्यों के श्रनुग्रहों से, श्राचार्य पाट-स्थापना महोत्सव का भार श्रपने ऊपर लेकर चारों दिशाश्री में यो गिनी पुर, उना पुर, देव गिरि, चिचौड़, खम्भात आदि स्थानों तक के नाना देशों. नगरों व प्रामों में रहने वाले आवकों को पाट-महोत्सव पर बुलाने के लिए अपने आदिमियों के हाथ कुंकुम पत्रिकार्ये भैजीं। पत्र द्वारा समाचार पाकर दुर्भिच आदि की भयानकता की परवाह न करके सब स्थानों के आवक होड़ाहोड़ महोत्सव के दिन पाट ए पहुंचे। ठाकुर श्रीविजयसिंह भी श्रीपूज्यजी के दिये पाट-स्थापना सम्बन्धि कार्यों की शिचा देने वाले बंद लिफाफे की लेकर योगिनी पुर से पाट शा पहुंचा। सब स्थानों से सब समुदायों के आ जाने के बाद अपने प्रतिज्ञा कार्य को सफल करने में तत्वर श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्य ने श्रीजनचंद्रस्वरिजी के गच्छ के श्राधारस्तम्म. सकल-विद्याओं के पढ़ाने में श्राद्वितीय श्रीविवेकसमुद्र महोपाध्याय, प्रवर्शक जयवल्लभगांग्, हेमसेनगणि, वाचनाचार्य हेमभूषणगणि आदि तेतीस साधुत्रों की उपस्थिति में तथा श्रीजयद्धि महत्तरा, प्रवित्तनी बुद्धिसमृद्धि गाणिनी, प्रवित्तनी विषदर्शना गाणिनी आदि २३ साध्वियों और सारे स्थानों से आने वाले समुदायों के समन्न श्रीजयवद्वभगिण और ठा० विजयसिंहजी के द्वारा प्राप्त स्वर्गीय श्रीपूज्यजी के दोनों पत्र पदकर सुनाये । दिवंगत आत्मा के सन्देशों को पत्रों द्वारा सुनकर चतुर्विध संघ नवीन हर्ष की तरंगों में हिलोरें लेने लगा। जैसे कोई नवीन निधि प्राप्त हो गई हो। गुरु की आज्ञा परिपालन में दृढ़, सब प्रकार के अतिश्यों से शोभित, चार प्रकार के संघ से आहत श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्य ने कर्शव्य की शिवा से समन्वित श्रीवृज्य नी के पत्र लेख के श्रनुसार मंत्रीश्वर राजकुल के प्रदीप, मंत्री जेसल की धर्मपत्नि जयन्तश्री के पुत्र, चालीस वर्ष की उम्र वाले, सर्व युगप्रवरों के निर्मित शास्त्रों के ज्ञाता, वाचनाचार्य श्रीकुशलकीर्ति गणि को श्रीशान्तिनाथ देव तथा सकल समुदायों के समच गुजरात के मुकुट के समान श्री पाट सा नगर में गुगप्रधान पदवी देकर

उत्सव के साथ पाट पर स्थापित किया और "पूज्य श्री जिनक्कशलखरि" नाम रखा तथा समनसरख श्रदान भी किया गया । कुशलकीर्तिगखिजी गखधरों के समान लिज्यधारी थे । स्थैर्य, धैर्य, गाम्भीर्य आदि गुखगखों से उपाजित उनके यश रूपी कपूर प्रवात से सारा विश्व सुगन्धित था । उनका यश महादेव का हास्य, पूर्खिमा की रात, चांद की किरसें, गाय का दूध, मोतियों का हार, वर्फ, सफेद हाथी दाँत के चूर्ण की तरह स्वच्छ था । ये राजेन्द्रचन्द्रखरि के सहपाठी थे । नवीन नाट्य रस के अवतार थे । नवीन सरस काव्य रचना के द्वारा पिएडतों के यश को लूटने वाले थे । बाक्चतिय में खह-कता में पूर्वाचार्यों से किसी भी तरह कम नहीं थे । सब विद्याओं के पारक्षत थे । वाक्चतिय में खह-स्पति से भी विशिष्ट थे । देश में म्लेच्छों की प्रधानता होने पर भी हिन्दू राजा श्रेणिक, सम्प्रति कुमार्याल, आदि के समय की तरह उत्सव बढ़ा चमत्कारी हुआ । उत्सव के दिनों में सोने चांदी के कड़े बाँटे गये। श्रवा—वस्त्रादि देकर याचकों के मनोरथ पूरे किये गये। गाना—बजाना, खेल—तमाशे, राग—रंग खूब किये । चारण—भाट—वन्दिजनों ने नई—नई कविता सुनाकर अपने साहित्य—ज्ञान का परिचय दिया । बाहर से आने वाले साधमी भाइयों का अतिथ सत्कार श्रच्छी तरह से किया गया । इसके साथ संय—पूजा भी की गई थी । इस उत्सव के कार्य को सानन्द समाप्त करके युगप्रवरागम श्रीजिनचन्द्रखरि जी महाराज के आदेश रूपी महल पर एक प्रकार से सुवर्ण कलश चढ़ाया गया ।

हस उत्सव में अपने सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले, उदार चिरत्र सेठ तेजपाल ने चतुर्तिष्ठ संघ के आगन्तुक सभी भावकों को सिरोपाव देकर सम्मानित किया था। अनेक गच्छों के सी आवार्य और हजारों साधुओं को भी वस्त्र देकर प्रसन्न किया था। सब वाचनाचार्यों के भी मनोरथ पूरे किये थे। इस महोत्सव में प्रधान सेठ सामल के पुत्र, साधिमंक—बत्सल, भीमपल्ली समुदाय के मुकुट तुन्य पुरुषसिंह सेठ वीरदेव शावक, श्रीमालकुलभूषण वांजल पुत्र सेठ राजसिंह, मन्त्रीदलीय राजमान्य—गुरु आज्ञा प्रतिपालक ठाकुर विजयसिंह, ठाकुर जैत्रसिंह, ठाकुर कुमरसिंह, ठाकुर जवनपाल, ठाकुर पान्हा आदि मन्त्रीदलीय शावकों ने साह सुभट के पुत्र मोहन, धन्—ऊँका प्रमुख, जावालिपुर के साह गुणधर आदि, पाटण के साह तिहुण आदि, बीजापुर के ठाकुर पदमसिंह आदि, आशापल्ली के गोठी जैत्रसिंह आदि ने और खम्मात के समुदाय ने श्रीसंघ—पूजा, साधिमंक वात्सल्य, भोजनदान आदि शुम कार्य सम्पादन करके अपने द्रन्य का सदुपयोग किया। उस दिन मालारोपणादि नन्दि महोत्सव भी किया। इसके अतिरिक्त सारे श्रीसंघ ने श्रीजिनकुशलखरिजी महाराज के पाटमहोत्सव के उपलव में श्री शांतिनाथ देव के आगे अधिक उत्साह पूर्वक आठ अठाई महोत्सव किये।

६२. इस प्रकार युगप्रधान राज्य की पांकर श्रीजिनकुशलसरिजी महाराज ने महामिण्यात्व रूप शत्रु के उचाउन के लिये दिग्विजय की कामना से भी मपद्भी जाने के लिये विहार किया। वीरदेव श्रावक ने श्राष्ट्रशा होकर भीषुज्यों का प्रवेश महोत्सव करवाया। महाराज ने प्रथम चातुमीस भी मपद्भी में ही किया। इसके बाद सं० १३७८ माथ सुदि तृतीया के दिन भी म प श्ली के सेठ वीरदेव आदि समुद्दाय ने बुलाये हुए भी पाट स के भावक बुन्द के साथ सकलजन-मन-को चमत्कारी, दोचा-इहरीचा, मालाग्रहण मादि नंदिमहोत्सव किया । इस हे साथ ही साथ स्वधर्मिकवात्सल्य, श्रीसंवपूजा आदि धनेक प्रभावनाएँ भी की । उस महोत्सव में श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्य ने मालाग्रहण की । देवमभस्ति को दीचा दी । वाचनाचार्य हेमध्यसम्बद्धानिक को अभिवेक (उपाध्याय) पद दिया । पं० म्रुनिचन्द्रगिष को बाचनाचर्य पद प्रदान किया । उसी वर्ष अपने प्रतिक्वात कार्य को पूर्ण करने में प्रवीशा श्रीपुज्यबी ने अपने ज्ञान-ध्यान के बल से सकलगच्छ के हित साधन में सदैव उद्यत श्रीविवे कसमुद्रीपाध्यायजी की श्राय समाप्ति जानकर भी मप श्री से पाट या की श्रीर विहार किया। पाट या में जेठ वहि चतुर्दशी के दिन शरीर में कोई न्याधि न होने पर भी विवेकसमुद्रोपाध्यायजी को चतुर्विध संघ के साध मिथ्या दुष्कृत दिवाया और अत्यन्त अद्धा पूर्वक अनशन करवाया । तत्पश्चात् श्रीपूज्यजी के चरण-कमल का च्यान करते हुये, पंचपरमेष्ठी नमस्कारहूप महामंत्र का जप करते हुए, अनेक प्रकार की काराधनाओं का अमृतपान करते हुए विवेकसमुद्रोपाध्यायजी जेठ सुद्दि द्वितीया के दिन मानों देवगुरु-बहस्पति को जीतने के लिये स्वर्ग पधार गये। पाट या के आवक-बृन्द ने उनके शव को रमशान से जाने के लिए सुन्दर-सा विमान बनाकर सब मनुष्यों के मन में चमत्कार पैदा करने बाला निर्वाण महोत्सव किया । इसके बाद श्रीपूज्यजी के उपदेश से श्रीसंघ ने विवेकसमुद्रापाध्यायजी की स्मृति के लिए एक स्तप बनवाया । आवाद सुदि त्रयोदशी के दिन बड़े विस्तार से वासचीप किया । विवेक समुद्रोप।ध्यायजी ने समाज का बद्धा उपकार किया था । इन्होंने ही श्रीजिन चन्द्रस्रारेजी, दिवाक-राचार्य, श्रीराजशेखराचार्य, वा० राजदर्शनगणि, वा० सर्वराजगणि स्रादि स्रनेक मनि-महात्मास्रों को अनेक बार श्रीहेमव्याकरण प्रहदुवृत्ति नामक प्रंथ पहाया थाः जो छत्तीस हजार अनुष्टप श्लोकों में है। इसके अतिरिक्त श्री न्या यम हात के आदि समस्त शास्त्रों का अभ्यास भी उक्त सुनियों की इन्होंने ही करवाया था । इसके बाद वहां श्रीसंघ की आर से की गई प्रार्थना स्वीकार कर पुज्य श्री जिनकशलखरिजी महाराज ने दूसरा चातुर्मास भी पाटण में किया ।

ह ३. वहां पर सं० १३७६ में मिगसिर वदि पंचमी के दिन शान्तिनाथ देव के विधिचैत्य की विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में अनेक प्रान्तों से आकर अगिशत नर—नारी सिम्मिलित हुए थे। यह उत्सव दस दिन तक मनाया गया था। इसके खर्च का कुल भार श्री सेठ तेजपाल जी ने उठाया था। सेठ के माई रुद्रपाल ने मी इसमें काफी मदद दी थी। ये सेठ तेजपाल गुरु श्रीजिनप्रवोधस्तिजी महाराज के छोटे माई जान्हखजी के पुत्र थे। कई वातों को लेकर यह प्रतिष्ठा महीत्सव अश्वष्ट्वी था। इसमें अल-चन प्रदुर प्रमाश में वांटा गया था। बाहर से आये हुए ताधर्मिक भार्षों की बढ़ी अल्लावत की गई थी। प्रतिष्ठा में खल्याता महीत्सव भी देखने ही योज्य हुआ था। इसी दिन सेठ वेजपास आदि भारक समुद्राय की और से ही शत्र ज्ञा भावक तीर्थ स्थान में

श्रीश्रापभदेवजी महाराज के मंदिर की नींव डाली गई थी। उसी समय देव और गुरुओं की श्राज्ञा पालन में तत्पर साह नरसिंह के पुत्र खींबड़ भावक ने उद्यापन महोत्सव किया था। उस महोत्सन के समय श्रीशान्तिनाथ आदि तीर्थक्करों की शिला, रत्न और पीतल आदि वातुओं की बनी हुई डेढ़ सी प्रतिमाएं, दो मूल समदसरख और भीजिन चन्द्रसरि, जिनरत्नसरि आदि नाना अधिष्ठायकों की प्रतिमाएं श्रीपुज्यजी द्वारा स्वापित की गई। उस महोत्सव में श्रीमपण्ली के शावकों प्रधान उदार-चरित्र सांबल नामक सेठ के प्रत्र वीरदेव ने, श्री प च न, भी म प न्ली, आशाप क्ली आदि नगरों के आवकों ने तथा सेठ सहजवाल के प्रत्र स्थिरचन्द्र ने और सेठ धीखाजी के सुपुत्र खेतसिंह आदि वहाँ आये हुए भावकों ने श्रीसंघपूजा, साधर्मिक वात्सम्य और इन्द्रपद आदि महोत्सवों की रचना करके श्रीजन-शासन की प्रमावित किया। इसके बाद श्री बी जा पूर के आवकों के अनुरोध से श्रीपूज्यजी आवक समुदाय के साथ बीजापुर आये । वड़ी भूमधाम से महाराज का नगर में अवेश कराया गया । वहाँ पर श्रीपूज्यजी ने श्रीवासु-पूज्य भगवान के महातीर्थ की नमस्कार किया। इसके बाद बीजापुर के आवकों की साथ लेकर भी-पूज्यजी ने त्रि शृंग म क नामक नगर की तरफ विहार किया । वहाँ पहुंचने पर शासन के प्रभाव की बढ़ाने वाले सेठ जेसलजी के सुपुत्र जगधर और लच्मण नाम के दो श्रावकों ने हजारों मनुष्यों के साथ गाजे-बाजे से महाराज श्री का नगर प्रवेश करवाया । इसके पश्चात् श्रीपूज्यजी महाराज मंत्रि-दलीय कुल में उत्पन्न, देवगुरु की आज्ञा को मानने वाले, ठाकुर आसपाल के पुत्र, ठाकुर जगतसिंह आदि बीजापुरीय और त्रिष्टं गमपुरीय श्रावक-शृन्द के साथ श्री आ रास स और ता रंगा नामक महातीर्थों में गये । वहां पर महाराज के सद्पदेश से साधर्मिक वात्सल्य, श्रीसंघ पूजा, दानशाला और महाध्वजारोपण आदि अनेक कार्य किये । वहां से आकर महाराज ने तीसरा चौमासा पाटण में किया ।

सं० १३८० कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन पूज्यश्री महाराज ने सेट तेजपाल तथा रुद्रपाल की भोर से रात्रुझय पहाड़ पर बनाये गये भव्य निशाल मन्दिर में स्फटिक मिण की बनी हुई, कर्पूर जैसी धवल, सचाइस अंगुल प्रमाण वाली भादिनाथ भगवान की प्रतिमा की स्थापना की। धार्मिक कार्यों में सेट तेजपाल ने बहुत नाम कमाया था। इनके दादा सेट यशोधवल भी मारवाड़ के कल्पवृत्त कहे जाते थे। पहले ही कहा जा चुका है कि सेटजी चन्द्रकुल प्रदीय शीजिन-प्रवोधयरिजी महाराज के छोटे माई जाल्ह्य नामक श्रावक के पुत्र थे। शीजिनकुशलखरिजी के पाट महोत्सव के समय इन्होंने प्रचुर मात्रा में धन खर्च करके बड़ी कीति पैदा की थी। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में चारों तरफ निमन्त्रख-पत्र दे देकर स्वधर्मियों को बुलाया गया था। सभी आगन्तुक लोगों को मधुर मिष्टाय-दान से सन्तुष्ट किया था। पर्याप्त मात्रा में धन बांटा गया था। अनेक प्रकार के नृत्य-नाटकों का आयोजन करके होगों का बनोरंजन किया गया था। इस उत्सव में स्वापारी-श्यक्टारी, राजा-रंक सभी सम्बन्धित हुए थे। इस अवसर पर शीजिनअवोधयरिजी, शीजिन-

चन्द्रवरिजी तथा कपर्दयच, चैत्रपाल, अम्बिका आदि की प्रतिमाएँ मी स्थापित की गईं थी। इसके साथ ही शत्रुंख्य पहाड़ के उश्वशिखर पर बने हुए उस विशाल मन्दिर के योग्य ही उस पर ध्वादंड लगाया गया था। उम महोत्सव में साह धीनाजी के पुत्र खेतसिंह आदि सुभावकों ने इन्द्र पद, श्रीयुगादिदेव सुखोक्वाटन, मालाबहरा आदि विविध धार्मिक कार्यों में खर्च करके अपने धन को सफल किया। इसके बाद मार्गशीर्ष कृष्णा पष्टी के दिन मालारोपस, सम्यक्तवारोपस, सामायिकारोपस परिव्रह परिभाग आदि नन्दि महामहोत्सव भी बड़े विस्तार से किया गया।

हिंश. इसके बाद विक्रम सं०१३०० में श्रीमालकुलोत्पम, गंगा प्रवाह की तरह निर्मल श्रंत:करख वाले, श्रीजिनशासन को दिपाने में प्रवीख, श्रीफलबर्द्धिका महातीर्थ की विस्तार से यात्रा करने वाले, मारतिबख्यात—दानी—महाभाग्यशाली, दिल्ली निवासी प्रसिद्ध सेठ श्रीहरूजी के पुत्र सुश्रादक सेठ रयपित ने दिल्लीपित बादशाह गयासुदीन तुगलक के दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त अपने पुत्र धर्मसिंह के द्वारा प्रधान भंत्री श्री नेव साहव की सहायता से इस आश्राय का एक शाही—फर्मान निकलवाया कि 'श्रीजिनकुशलस्वरिजी महाराज की अध्यवता में सेठ रयपित श्रावक का संघ श्रीशत्र इजय, गिरिनार, आदि तीर्थयात्रा के निभित्त जहां—जहां जाय, वहां २ इसे सभी प्रांतीय सरकारें आवश्यक मदद दें और संघ की यात्रा में बाधा पहुचाने वाले लोगों को दण्ड दिया जाय।'' यह फर्मान सभी अमीर—उमरावों को आश्रय देने वाला था। उसके पश्चात्त सेठ ने शत्रुङजय—गिरिनार आदि महातीर्थों की यात्रा करने के हेतु अपने आदिमियों को मेजकर महाराज से प्रार्थना की।

जिसमें कोई भी व्यक्ति मनोवां छित मोजन पा सकता था। दिल्ली से चलकर श्रीसंघ कन्या नयन नामक नगर में पहुंचा । वहां पर युगप्रधान श्री जिनद्त्तस्वरिजी महाराज से प्रतिष्ठित 'श्रीमहावीर' तीर्थराज का श्रर्चन-वन्दन किया गया और जैनेतर लोगों के हृदयों में सम्यक्त्व-श्रद्धा पैदा करने वाली महान शासन प्रमायना की गई। वहां से सेठ पूजा, सेठ पद्मा, सेठ राजा, सेठ रातू, ठा० देपाल, सेठ कालू, सेठ पूना आदि भावकों को तथा आशिका नगरी के सेठ देदा आदि भावक सम्रदाय को साथ लेकर संघ आगे को चला । इसके पश्चात हर एक गांवों और नगरों में धर्म की प्रमावना करता हुआ सारा संघ नरभट नगर में पहुँचा । यहां पर श्रीजिनदत्तप्रस्जि महाराज से प्रतिष्ठित श्रीनवफ्णा पार्श्वनाथजी को नमस्कार किया । वहाँ से साह भीमा, सा. देवराज आदि अच्छे-अच्छे आवक लोग संघ के साथ हो लिये। इसके बाद खा टू. न व हा, भूँ भ नृ आदि गांनों व नगरों के रहने वाले सा. गोपाल, सा कान्हा आदि श्रावक लोग भी संघ के साथ चल पड़े। तत्पश्चात जिनशासन की प्रमावना करने वाले सेठ रयपतिजी सारे संघ को साथ जिये हुए फ लौ दी (मारवाइ) पहुंचे । वहां पर श्रीपार्श्वनाथदेव की यात्रा के निमित्त बड़ा मारी उत्सव मनाया गया। उस संघ में सम्मिलित होने के लिये संघपति की श्रीर से श्रनेक ग्रामों व नगरों को कंकम पत्र भेजे गये थे। श्रोने वालों में कतिपय मुख्य-मुख्य सजनों के नामों का यहां उन्हेख किया जाता है। सेठ हरिपाल के पुत्र गोपाल, पासवीर के पुत्र नन्दन, हेमल के पुत्र कडुआ, पूर्णचन्द्र के पुत्र प्रभावशाली हरिपाल, पेथड़, बाहड, बाखण, सींचा, सामल, तथा कीकर आदि उ चा पुरी निवासी. वस्तपाल देवराजपुर के. क्यासपुर आदि के मोहनदास आदि, मरुकोष्ट्र के ताह्यण आदि समग्र सिंध के अनेक ग्राम-नगरों के संघ तथा लखमसिंहादि नागीर प्रमुख के अनेकी समुदाय तथा मेडता के आंदा आदि एवं कोसवाणा के मंत्री केण्हां आदि अविक समुदायों के फुंड के फुंड इस संघ में शामिल हुए। वहां से चलकर मार्ग में गु ड हा निवासी आवक सा. मेलू आदि समुदाय को साथ लेकर सारा संघ जा ली र पहुंचा । वहां पर नगर प्रवेश के समय सरकारी और गैर मरकारी सभी लोगों ने संघ का स्वागत किया । वहां पर विपिचयों के हृदय में कील की तरह चुभने वाली चैत्य परिवाटी आदि महती प्रमावना श्रीसंघ ने की। वहां से सोह महिराज और कोरन्टक गांव के रहने वाले गांगा आदि भावक लोग भी संघ के साथ तीर्थयात्रा के लिये चल पड़े। इसके पश्चात् संघ ने श्री मा स नगर में श्रीशांतिनाथजी की और भी म प क्ली एवं वा य ह गांव में विशेष समारोह के साथ श्रीमहावोरदेव की अर्चा-पूजा की। वहां से चलकर सार संघ ज्येष्ठ वदि चतुर्दशी के दिन गजरात के प्रधान नगर पा ट स में पहुँचा । यह स्थान मुसलमानों से भर पूर था, महाराजाधिराज की सेना की तरह विशाल संब योग्य स्थान में उतरा । बाद में संघपति सेठ रयपति एवं महत्वसिंह मादि अनेक ग्रामों से आये हुए लोगों ने जैनाममों में बिंगत महाराजिधराज दशार्शभद्र की तरह

भद्धों के साथ स्थावर तीर्थ श्रीशांतिनाथ व बंगमतीर्धकर युगप्रधान श्रीजनकुशस्त्रधानि महाराज के चरणों में विधिष्ठर्वक बन्दना की । श्रीशांतिनाथ मगवान के चैत्य में संघ ने श्रष्टाई महोत्सव किया । इसके बाद श्रीसंघ ने पाट श के तमाम बन्दिरों में बड़े विस्तार के साथ चैत्यपरिपाटी की । इस समय के उत्सव को देखकर सभी लोग श्राश्र्य चिकत हो रहे थे और अन्य धर्मी भी मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहे थे जो कि सम्यक्तव प्राप्ति का साधन था।

हथ. इसके बाद सकल संघ के सुकुट तुल्य सेट रयपित एवं समग्र संघ के भार को निमाने
में प्रवीख साइ महद्यासिंद, गोपाल, जवरायाल, कालू, हरियाल आदि देशान्तरीय आवक ससुदाय ने
और प च न निवासी साधुराज जाल्ह्या के कुल के दीपक, आवार्य जिनकुशलस्तिजी म. के पद
स्थापनोत्सवादि अनेक पुरयकार्यों को करने वाले तेजपाल एवं श्रीमालकुलभूष्या अज्जल के कुल
में सुकुटमिया तुल्य सेट रयपित के संघ के षृष्ठरखक पदधारक राजसिंद, श्रीपित के पुत्र कुलचन्द्र
तथा धीयाजी के पुत्र सेट गोसल आदि इ म्मी र पुर तथा पाटण निवासी सुख्य भावकों ने
धर्म चक्रवर्ति श्रीजिनकुशलस्तिजी महाराज से विक्रित्त की कि 'हे स्वामिन्' ! यद्यपि वर्षा चहतु निकट
धागह है। फिर भी समस्त भीसंच के उपर महान् कुवा कर के अनेकों उपद्रवादि महासुभटों के
बल बाले एवं दुष्ट स्वमावी किलकाल कृत अनेकों धापणियों से संघ की रच्या करने के लिये आप
प्रसम्ब होकर तीर्थ की विजय यात्रा में संव के साथ पद्यारिये जिससे संघ की रच्या करने के लिये आप
प्रसम्ब होकर तीर्थ की विजय यात्रा में संव के साथ पद्यारिये जिससे संघ के मनोरथ पूर्ण हों। इस
प्रकार संघ समस्त की बिज्ञित्त की सुनकर दान्तिययता के समुद्र श्रीआधिस्रहित्तव्य (म्रीअजस्वामी,
भीअभयदेवस्ति, श्रीजनदशस्ति आदि अनेकों युग प्रधानाचायों के चरित्र तुल्य चौरित्र से जिन्होंने
विश्वर कीर्ति उपार्वन की है ऐसे आव श्रीजनकुशलस्तिजी महाराज ने आवश्यकादि शास्त्रवारों
का कथन ध्यान में रखकर संघ को स्वीकृति दी। कहा भी है:—

''जो अवमन्नइ संघं, पावो थोवं पि माण्मयिततो । सो अप्पाणं बोलइ, दुक्खमहासागरे भीमे ॥ १॥''

[ जो पापी मनुष्य मान-मद में लिस होकर श्रीसंघ का थोडा भी अनादर करता है, वह अपनी आत्मा को भयंकर दुःख के समुद्र में हुनाता है। ]

''सिरिसमण्संघञ्चासा-यणाञ्चो पार्विति जं दुहं जीवा ।

तं साहिउं समस्थो जइ परि भयवं जाो होइ ॥ २ ॥ "

[भी अमय संघ की अवज्ञा-आशातना से नाना प्रकार के जिन दुःखों को जीव पाते हैं। उनको कहने में वही समर्थ हो सकता है जो संपूर्ण झानी केवली हो।]

तित्थपणामं काउं, कहेइ साहारखेण सहेण । सन्देसि सन्नीणं, चोषणनीहारिणा भयवं ॥ ३॥ [योजनी तक दृष्टि से देखने की अपूर्व शक्ति रखने वाले भगवान ने साधारण शब्दी में सभी सम्बन्धी प्राणियों को यह आज्ञा दी है कि सदा सर्वदा तीर्थ (संघ) को प्रणाम करो।]

तप्पुव्विया अरह्या पूइयपूर्या य विश्वयकम्मं च। कयकिश्चोऽपि जह कह कहेइ नमए तहा तित्थं॥

[ कुतकृत्य एवं जगत्यूज्य अरिहन्तों ने भीसंघ के सामने विनय किया और इसकी पूजा की है। मगवान ने जगह-जगह "नमए तहा तित्य" अर्थातं इसलिये तीर्थ की नमस्कार है। ऐसा बार-बार कहा है। इस कथन को अन्यथा कीन कर सकता है।]

"यः संसारितरासत्तात्तसमितिमु क्त्यर्थमृत्तिष्ठते, यं तीर्थ कथयन्ति पावनतया येनास्ति नान्यः समः। यस्मै तीर्थपतिर्नमस्यति सतां यस्माच्छुभं जायते, स्फूर्तिर्थस्य परा वसन्ति च गुणा यस्मिन् स संघोऽर्च्यताम्॥

[जो संघ संसार के जंजाल को हट।कर मुक्ति के लिये चेष्ट। करता है, विद्वान् लोग जिसकी पवित्र तीर्थ कहते हैं। जिसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। जिसको भगवान तीर्थक्कर भी नम-स्कार करते हैं। जिससे सत्पुरुषों को शुभ की प्राप्ति होती है। जिसमें अपूर्व स्फूर्ति है, जिसके गुण उत्कृष्ट हैं, उस संघ की पूजा करो।]

बच्मीस्तं स्वयमभ्युपैति रभसात् कीर्तिस्तमाबिङ्गति, प्रीतिस्तं भजते मतिः प्रयतते तं बच्चुमुत्कराठया । स्वःश्रीस्तं परिरब्धुमिच्छति मुहुमु क्रिस्तमाबोकते, यः संघं गुण्संघकेबिसदनं श्रेयोरुचिः सेवते ॥

[कल्यागाभिलापी जो मनुष्य तन, मन, घन से संघ को सेना करता है, लचनी स्वयं उसके पास चली बाती है। कीर्ति शोधता से उस पुरुष का बालिंगन करती है। सन कोई उससे प्रेम करने लगते हैं। युद्धि वेचारी बढ़े चान से उस पुरुष को पाने की कोशिश करती है। स्वर्गीय सच्ची उस पुरुष से बालिंगन करना चाहती है। सकि उसकी प्रतीक्ष करती रहती है।

इत्यादि वाक्यों से विदित होता है कि श्रीसंघ तीर्धक्रों के भी मान्य है; तो फिर हम जैसों की तो बात ही क्या ? श्रीजिनकशत्त्वरिजी महाराज ने अपने मन में विचार कर आसजवर्ती चातुर्मास की भी पर्वाह न करके और भीसंघ का प्रवत्त आग्रह जानकर ज्येष्ट सहि वष्टी के दिन श्रभ सहते में भ्रपने गुरु श्रीजिनचंद्रसरिजी महाराज का ध्यान करते हुए मानों कलिराज की जीतने के लिये भीर अपना कार्य सिद्ध करने के लिये गाजे-नाजे के साथ. बढ़े ठाठ-नाट से सारे दल-वल की शेकर तीर्थ-यात्रा की चले । इस यात्रा में महाराज के साथ सेवा करने के लिये सतरह साधु और श्रयिं महत्त्ररा, पुरुवसुन्दरी गिक्निनी भादि उत्तीस साध्वयाँ थी। इस यात्रा में चतुर्विध संघ सेना थी और सेट रयपतिजी सेनानायक ये तथा सेट राजसिंह सेनानायक के पृष्ठरचक थे। साह महयासिंह, साह जनवापाल, साह मोजा, साह काला, ठाइर फेरू, ठा० देपाल, श्रेष्ठी गोपाल, साधुराज रेजपाल, हरिपाल, सा० मोहबा, सा० गोसल आदि महर्षिक भावक लोग इस सेना में महारथी प्रवल योद्धा थे। इनके साथ पाँच सौ गावे, सौ घोड़े तथा अगणित प्यादे थे। घोड़ों पर कसे इए नगाडे, दोल, भारू, बाजे बजाये जा रहे थे। खान-पान के लिये मोजनालय खोल दिया गया था। चलती हुई संघ-सेना की घुलि से अँभेरा का रहा था। शीघ ही दीचा लेने वाले चन्नकों को बहुमून्य भोजन, वस्त्र दिये जा रहे थे। मार्ग में आने वाले प्रत्येक नगर व प्राम में हिन्द, ब्रसल्यान चादि सभी जाति के लोग श्रीसंघ का मादर-सम्मान करते थे। श्रीसंघ ने शं खे श्र र नामक नगर में पहुंच कर, श्रीपार्श्व नाथ भगवान को नमस्कार कर व्यवारीपशादि कार्यों से धर्म-प्रमावना करके आगे का मार्ग लिया। क्रम से द यह कार यथ के समान वा ला क प्रान्त की पार करके संघ द्वरिलम नवावों की सहायता से बिना किसी विश-वाधा के शत्रुंजय पहाड़ की तलहटी में पहुंचा ।

बहां पर भीपार्श्वनाथ मगवान के दर्शन करके आषाद बदि छठ के दिन सकल तीथों में प्रमान, सर्वातिशयों के निभान, श्रीश्राष्ट्रज्य पर्वत के अलंकार श्रीश्राष्ट्रभादेव मगवान की संघ सहित भीपूज्यजी ने अपने बनाये हुए अलंकार पूर्व सुन्दर—स्तोशों से स्तुति की। स्त्री—पुत्रों सहित संघपित स्वपति भावक ने सबसे पहिले सोने की सहरों से नवांगी पूजा की। इसी प्रकार अन्य भनी—माजी भावकों ने भी रुपये व टंकों से नव अलों की पूजा की। उस दिन मगवान युगादिदेव के समस्व देवश्रद्ध और यशोगद्ध नामक खुलाकों की दीचा का महोत्सव बढ़े आहम्बर से किया गया।

इसके बाद जिनशासन की प्रभावना करने में प्रबोध, श्रीदेवगुरु की आहा-पालन में तरपर श्रीरयपति सेठ के संच के एप्टरचक, निरन्तर अबदान करने से यश को उपार्जित करने बाले, चतुर्विश्व युद्धि के श्रीतशय से महाराजा श्रीखक के मन्त्री अमयक्रमार के समान, काठियाबाढ़ नरेश महीबालदेव की देहान्तरसमान, संबकार्य संचालन में इच, प्रभावी सेठ मोखदेव के कनिष्ठ आता सहित, श्रीमासङ्ग्रभुष्य सेठ क्षत्रत के बंश में दीपक के समान सेठ राजसिंह आवक

ने त्रापाद बदि सप्तमी और भ्रष्टमी के दिन जलयात्रा-निर्माख-पूर्वक श्रीत्रहणमदेव मगवान के मन्दिर में श्रीनेमिनाथ आदि अनेक मृतियों का प्रतिष्ठा महोत्सव समग्र-लब्धि-निधान जंगम युग-प्रभान श्रीजिनकशलसरिजी महाराज के हाथ से करवाया । उत्सव में बारह प्रकार के बाजे बजबाये गये। समस्त स्वधर्मियों की वही सेवा की गई। समस्त प्राशियों को मिष्टान-पान देकर सन्तष्ट किया गया । स्वर्श-वस्त्र-भूषश-घोड़े आदि बाँटे गये । इस अवसर पर श्रीजिनपतिस्तरि, श्रीजिने-भारति जादि गुरुपृर्तियों की प्रतिष्ठा की गई थी। सोगों को कहना है कि अपने शिष्प की सम्ब से प्रसम्ब होकर श्रीजिनदत्त्वस्थिति महाराज भी स्वर्ग से इस महोत्सव की देखने आये थे। उसी दिन से सेठ अल्डब के इल में दीपक के समान, धर्म कार्यों से महावीर स्वामी के भावक आनन्द-कामदेवादिक का अनुकरख करने वाले, दान से याचकों का मनोरथ पूरा करने वाले सेठ तेजपाल ने अपने छोटे माई रुद्रपाल के साथ पश्चन में प्रतिष्ठित मुलनायक प्रगादिदेव भगवान की प्रतिमा के लिये संच की सम्मति से बनवाये गये मन्दिर की प्रतिष्ठा और मूर्चि के साथ स्वर्ध-मृह्वलामय हाथों वाली अम्बिका मुर्चिकी प्रतिष्ठा की। नाना स्थानों से आये हुए श्रे० रयपति प्रादि धावक संघ के समज धुवर्णा, भूषण, वस्त्र, रेशमी वस्त्र आदि उपयुक्त वस्तुओं द्वारा मन्दिर के बनवाने वाले कारीगरों का सम्मान किया । बजस्वामी का अनुकरण करने वाले श्रीपुज्यजी के हाथ से नवमी के दिन उक्त कार्य सम्पादन किया गया था । वहीं पर युगादिदेव के मन्दिर में माला-रोपस, सम्यक्तवधारस, परिग्रह परिमास, सामायिक-वृत धारस और नंदि महोत्सव भी किये गए। बहां पर सखकी चिंगांचा की बाचनाचार्य पद प्रदान किया गया और इजारों शावक-भाविकाओं ने नंदारोपका किया और उसी दिन नये बनाये हुए मन्दिर पर ध्वजारोहका का कार्य भी विस्तार से किया। इस प्रकार शत्रञ्जय पहाड पर दस दिन तक वडी खहल-पहल रही। भीमालकल में उत्पन्न होने वाले. भीहरु सेठ के वंश की कीर्ति फैलाने वाले रयपति, महर्शासंह, वेजपाल, राजसिंह आदि संघ के प्रधान-प्रधान भावकों ने मूल मन्दिर और अपने मन्दिर में अनेक पूजायें पहनाई; नाना प्रकार के रेशमी वस्त्र भगवान के मेंट चढाये। मन्दिरों पर व्यजदयह का व्यारोपक किया। सुवर्धा, अज, बस्त्र के दान से याचक वर्ग को सन्तुष्ट किया । श्रीसंघ के दि न्ली से प्रस्थान करने समय से बाब तक किये जाने वाले विविध वस्तुओं के दान से कम्पवृत्त को भी शक्तित होना पढ़ा है। इस अवसर पर उचा पूरी निवासी रोहंड (१ रोहड गो०) हेमल के प्रत्र कहुया शावक ने जिनशासन प्रमावक अपने भरीजे हरिपाल के साथ दो हजार छ: सी चोहचर रुपयों में इन्द्रपद प्राप्त किया और सेट पीकाजी के प्रत्र गोसल ने कः सी रुपयों में मन्त्रीपद प्रद्वक्य किया । इसी प्रकार अन्य भावक-भाविकाओं ने इन्द्रपरिवार पोम्प अन्य पदों को प्रद्रम किया । प्रतिष्ठा, उद्यापन, इन्द्रपद महोत्सव, क्लशमयननादि द्वारा व्यवबदेव मयवान के मयदार में प्यास हजार रुपयों का संब्रह हुआ।

ह ६. इसके बाद श्रीजिनकुशलस्रिजो महाराज सारे संघ को साथ लेकर दुनः पहाइ की सलहरी में आगये। यद्यपि वर्ग ऋतु निकर आगई थी, ऊवड़—खावड़ मार्ग में छुटेरों का भय था। का िया वा इ की जमीन पथरीली थी; तथापि वहां से लीटते समय मार्ग में किसी प्रकार की विम्नवाधा उपस्थित नहीं हुई थी। यह मेचकुमारदेव की कृपा का प्रभाव है। संघ के प्रधान सेठ रयपतिजी का प्रभाव भी बड़ी मदद पहुँचा रहा था, उनके प्रभाव में आकर उपद्रवकारी अनेक मलेक्झ मार्ग में अनुगामी एव आझाकारी वन गये थे। चतुर्विध—संघरूपी सेना को साथ लिये हुई धर्म चक्रवर्ती श्रीपूज्यजी महाराज पाट स आदि नगरों के राजपानों की तरह उस मार्ग में चलते हुए सुखपूर्वक सौराष्ट्र देश के अलक्कार भूत खंगार गढ़ पहुंचे। वहां पर सरकारी, गैर सरकारी समी लोगों ने सम्मुख आकर संघ का सम्मान किया और गिरनार पहाड़ की तलहरी में संघ का हैरा लगवाया।

वहां पर स्वपद्यीय-परपद्यीय लोगों के चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाली चैत्य परिपाटी को संघ के साथ विधिपूर्वक सम्पन्न करके पूज्यश्री ने आपाद की चतुर्दशी के दिन आवाल-अक्कचारी, राज्य एवं राजीमती का परित्याग करने वाले, श्रीउज्जयन्ताचल महातीर्थ के अलङ्कारभूत श्रीनेमिनाथ स्वामी को अपने नये बनाये हुए स्तुति—स्तोजों से नमस्कार किया। संघ के अध्यद्य स्यपित आदि प्रमुख आवकों ने शतुञ्जय तीर्थ की तरह यहां भी सुवर्ण की महरों और स्वर्ण-टंकों से नवांगी पूजा की और उसी दिन मंगल पुर का रहने वाला, उदार चरित्र, प्रभावी सेठ जगतिमह का पुत्र जयता श्रावक भी अनेक अभिग्रह लेकर वन्दना करने को वहां आया। खंगार गढ़ निवासी, सम्पत्तिशाली रीहड़ कांभण, रीहड़ रत्नपुत्र मोखा आदि श्रावक-श्राविकाओं ने सम्यक्त्वधारण, सामायिका-रोषण, परिग्रह परिमाण आदि नंदि महोत्सव किया और सेठ स्यपित आदि संघ के श्रमुख श्रावकों ने शाहु जय महातीर्थ की तरह यहां भी चार दिन तक बड़े भक्ति भोव से महापूजा, व्वजारोपणादि महोत्सव किया। हमीर पुर के रहने वाले सेठ धीणाजी के पुत्र गोसल क्षावक ने २४७६ रुपये मेंट चढ़ाकर हन्द्रपद ग्रहण किया और काला श्रावक के पुत्र बीजा श्रावक ने आठ सी मुद्रा अर्थ करके मन्त्री पद लिया। सारी संख्या मिलाकर श्रीनेमिनाथदेव के मंडार में चालीस हजार रुपये जमा हुए।

पहाड़ पर पूजा समाप्त करके संघ के साथ श्रीपूज्यजी तलहरी में आये। वहां पर नाना प्रकार के श्रामिक उत्सवों के करने से प्रवल प्रचंड कलिकाल की जड़ उखाड़ने में तत्पर अपने स्वामी श्रीपूज्यजी को देखकर, अपने दानातिशय से चिंतामणी—कामधेनु—कल्पचच को भी मात करने वालें, परमयशस्त्री, समस्त श्रावक चन्द शिरोमणिश्रूत रयपति सेठ ने महण्यिह आदि अपने पुत्रों के साथ श्रीपूज्यजी की कीर्ति कैलाने के लिये तीन दिन तक बरावर शत-दिन विविध प्रकार के स्वर्णभूषण.

बढ़िया से बढ़िया रेशमी वस्त्रादि उत्तमीत्तम वस्तुओं का दान देकर समग्र सीराष्ट्र देश में रहने वाले अगिषात याचकों को सन्तुष्ट किया। राजसिंह, हरियाल, तेजपाल आदि अन्य आवकों ने भी यथेच्छा निष्टाक-पानादि प्रदान कर याचक वर्ग को हिंपत किया।

ह७. अपने संकल्पित कार्य का विधि पूर्वक संपादन करने वाले, युगप्रवरागम श्रीजिनचन्द्रखरिजी तथा अम्बिका आदि देवी—देवताओं की सहायता से युक्त, व्याकरण, न्याय, साहित्य,
अलंकार, नाटक, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र और छन्द शास्त्र के परम ज्ञाता, तुरगपद, कोष्ठक—पूरण
आदि शब्दालंकार और जटिल समस्या—पूचियों से बड़े—बड़े निद्वानों का मनोरंजन करने वाले,
निर्धत—असहाय—दीन-हीन गरीबों को घन प्राप्ति का उपाय बताने से चन्द्रज्योत्सना समान उज्ज्वल
कीचि का उपार्जन करने वाले, गुरुओं में चक्रवर्ती के समान युगप्रधान श्रीजिनकुशलखरिजी महाराज
इस प्रकार तीर्थ—यात्रा से अपने जन्म को सफल बनाकर श्रावण शुक्ला त्रयोदशी के दिन निर्विच्नता
पूर्वक संघ के साथ गुजरात के प्रधान नगर पाटण नगर में आ पहुंचे। इस संघ में संघपित
श्री रयपित आदि धनी—मानी शावकों ने अनेक प्रकार के अभिग्रह लिये। शासनदेन की कृपा से
सभी के अभिग्रह पूर्ण हुए। वर्षा ऋतु आ जाने के कारण अति सुगमता से दुर्गम सौराष्ट्र देश को
राजमार्ग की मांति तय करके संघ पाटण पहुंचा। मार्ग में स्थान स्थान पर संघ का बढ़ा
सम्मान हुआ। श्रीपूज्यजी सहित सारा संघ १५ दिन पाटण के बाहर बगीचे में ठहरा।

इसके बाद भ द्वा विद एकाद्यों के दिन सोचे हुए काम को सिद्ध करने में समर्थ श्रे० रयपित, महणितंह, तेजपाल और राजिसिंह आदि भावकों के प्रयत्न से श्रीपूज्यजी का पाट ण प्रवेश राम के अयोध्या प्रवेश को तरह अभूतपूर्व हुआ। इस प्रवेश महोत्सव में देश—देशान्तरों से आने वाला समस्त श्रावक पृन्द सिम्मिलत था। इसी प्रकार स्वपद्यीय तथा परपद्यीय सभी स्थानीय महाजन लोगों ने इसमें योगदान दिया था। दान दिये गये; गान—वाद्य, खेल—तमाशे किये गये। घोड़ों की पीठ पर कसकर नगारे बजाये गये। यह उत्सव राजा—प्रजा सभी के चिचों में चमत्कार पैदा करने वःला हुआ। इससे दुर्जनों के हृदय में उद्वेग हुआ और सज्जनों के हृदय में आमोद। अधिक क्या कहें, यह उत्सव सब तरह से वर्षानातीत हुआ।

६८. इसके बाद सेठ रयपतिजी ने दूसरी बार पाट ख के याचकों को सन्तुष्ट करके श्रीपूज्यजी के वर्णा—रज को मस्तक पर धारण कर, उनकी आज्ञा से सकल संघ के साथ दिल्ली जाने के लिये प्रस्थान किया। स्थान—स्थान पर प्रमावना करता हुआ। श्रीसंघ युगप्रवरागम श्रीजिन वन्द्रस्ररिजी महाराज की निर्वाण श्रुमि 'श्रीकोशवाणा' नामक नगर में पहुंचा।

वहाँ पर भीजिनचन्द्रश्वरिजी महाराज के स्तुप पर ध्वजा चढ़ाई श्रीर महापूजा करके वड़ा उत्सव मनाया । निष्ठाच-वितरक श्रीर कनक-तुरगादि दान से जिनशासन की प्रभावित किया । फिर वहां से चलकर फलोदी पहुंचे । वहाँ पर वक्त्रादि दान-सम्मान से सम्मानित कर देश-देशान्तरों से आकर संघ में सम्मिलित होने वाले आवकों को अपने-अपने घरों की ओर विदा किया । इसके बाद सेठ रयपतिजी जिस मार्ग से आये थे, उसी मार्ग से होकर कार्तिक विद चतुर्थीं के दिन यवनों की राजधानी दिल्ली पहुँचे । राजकीय प्रतिष्ठा पाये हुए सेठजी के सुपुत्र साधु राजसिंह ने निर्गमन महोत्सव से भी अधिक प्रवेश महोत्सव करवाया ।

हि. इसके बाद विक्रम संवत् १३८१ वैशास विद पंचमी के दिन भीपूज्य जिनकुशससरिती महाराज ने पाट का नगर में एक बढ़ा मारी विराट् प्रतिष्ठा—महोत्सव करवाया। यह उत्सव
शांतिनाथ मगवान के विधिजेत्य में सम्पन्न किया गया था। इसमें सम्मिलित होने वाले अनेक प्रांतों
से आये हुए शुख्य आवकों के नाम ये हैं—दिझी निवासी भीमालकुलोत्पन्न साह रुद्रपाल, सा०
मींचा, जालीर के मंत्री मोजराज के पुत्र मन्त्री सलसखितह, रंगाचार्य, लखना, सत्यपुर से समागत
मन्त्री मलयसिंह, भीमपद्मी के सेठ वीरदेव, खंभात से आये हुये व्यवहारी छाड़ा, श्रीघोधा बेलाकुल
से समागत सा० देपाल, मन्त्री इनर, साह खीमह; उत्सव के कार्यों में विशेष भाग लेकर पुराय कमाने
बाले सेठ जान्हख के पुत्र तेजपाल और रुद्रपाल, भी भीमाली सा० आना, साह राजसिंह, मशशाली
ख्या, साह चेमसिंह, साह देवराज, अखशाली पद्मा, मन्ना आदि आवकों ने पन्द्रह दिन तक संघ का
सत्कार किया। गरीबों को द्रष्य बांटा, खेल—तमाशे, नृत्य—मान करवाये। दुःखी व भूखों के लिये
आवसेत्र खोले। साधमी वारसन्य किया। दीचा के लिये वैराग्य धारण करने वाले चुल्लक—चुल्लकाओं
को नाना प्रकार की उत्तमोत्तम बस्त्राभूषण सामग्री दी गई। चतुर्थी के दिन बही धूम-धाम से जलया-श्रीत्सव यवं प्रतिष्ठा महामहोत्सव किया गया। इस उत्सव से लोगों के मन में बड़ा आधर्य हुआ।

प्रतिष्ठा कराने वाले भीजिनकुश्रुखरिजी महाराज बड़े लिन्धिरी, श्रीगौतनस्त्रामी और धीवजस्वामी आदि अनेक पूर्वघर आचार्यों के समान थे। स्वर्गीय गुरु श्रीजिनचन्द्रस्रिजी महाराज अहर्निश उनकी सहायता करते थे। जिन-जिन सूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई उनके नाम ये हैं—

जा वा लि पुर योग्य श्रीमहावीर प्रतिमा, देवरा ज पुर योग्य श्रीयुगादिदेव प्रतिमा, श्रीश्राशुङ्जय तीर्थ में स्थित बुल्हा व सही मन्दिर का जीर्खोद्धार कराने के लिये छजल के पुत्र राजियह और मीखदेव शावक द्वारा बनाई हुई भेयांसनाथ आदि अनेक तीर्थकरों की प्रतिमाएँ। इसी प्रकार लूखा शावक से बनवाई हुई अष्टापद योग्य चीवीस मगत्रानों की प्रतिमायें प्रतिष्ठित की गई। इनमें ढाई सी मूर्तियां पापत्थ की थीं और पीतल की मूर्तियां अगखित थीं। इनके अतिरिक्त उचा पुरी के योग्य शीजनदत्तक सिवाराज की प्रतिमा, जावालिपुर और श्रीपाट ख के योग्य जिनश्रवोधस्तिजी की मतिमा, श्री देवराज पुर के योग्य जिनश्रवोधस्तिजी की मतिमा, श्री देवराज पुर के योग्य जिनवनद्रस्तिजी की मृर्ति और अध्यक्ष आदि श्राधस्त्रात्री देवी—देवताओं की मृर्तियों भी प्रतिष्ठित की गई। इसी प्रकार अपने अग्रहार के योग्य समक्सर की

प्रतिष्ठा की । इसके पश्चात् पष्टी के दिन वत-ब्रह्ण, बड़ी दोषा, माला-धारण श्चादि नंदि-महोत्सव श्चाति विस्तार से किया । उसी महोत्सव में देवमद्र, यशोमद्र नामक खुल्लकों को बड़ी दोषा दी गई। सुमितसार, उदयसार, जयसार नामक खुल्लकों और धर्म सुन्दरी, चारित्रसुन्दरी नामक खुल्लकाओं को दोषा धारण करवाई । जयधर्मगणि को उपाध्याय पद दिया गया और उनका नाम जयधर्मों पाध्याय ही रखा गया । अनेकों साध्यियों तथा आविकाओं ने माला ग्रहण की और अवक-आंविकाओं ने सम्यक्त धारण, सामायिक इहण तथा भावक के बारह व्रतों को धारण किया ।

इसके बाद तीर्थयात्रा की इच्छा रखने वाले सेठ श्रीमान वीरदेव आदि भी म प न्ली के श्रावकों की प्रार्थना से श्रीपूज्यजी ने भी म प न्ली नगरी में सेठ वीरदेव निर्मित बड़े भारी समारोह से वैशाख बदि त्रयोदशी के दिन प्रवेश करके श्रीमहात्रीर मगवान को विधिपूर्वक बन्दन किया।

१०० छिर्मिहाराज के मीमपद्मी में पघारे बाद उसी वर्ष सा. मालदेव एवं सा. हुलमसिंह से पिरवृत सेठ वीरदेवजी ने दिक्षीपित गयासुद्दीन के यहां से तीर्थयात्रा का फरमान निकलवा कर अन्य धावकों के साथ समस्त अतिशयों के निधान और अपने उदार चिरत्र से गर्धधर भगवान गौतमस्वामी, सुधर्मास्वामी, जंबुस्वामी, स्थूलमद्र, श्रीआर्यमहागिरि, श्रीवजस्वामी और जिनद्रष्ट छिती आदि ग्रुगप्रधानों की याद दिलाने वाले ग्रुगप्रवर श्रीजिनकुशलखरिजी महाराज से यात्रा के लिये अत्याद्र ग्रुक गाह प्रार्थना की। श्रोवक वीरदेव जिनशासन की दिपाने वाला था। अपने—पराये सभी लोगों के कार्यों में सहयोग देने वाला था। भी म प ब्ली के श्रावकों में तो मुकुटमिंश के समान था। अपने २ उज्ज्वल कर्तंथों से सेठ खींबड़, सा. अभयवन्द्र, सा. साहल, सा. ध्यापाल, सा. सामल आदि निज पूर्वजों से भी वह खूब आगे वटा हुआ था। इसके चरित्र बड़े उदार थे। कठिनातिकठिन अभिग्रहों के निभाने में प्रश्लीश था। पूज्यश्री के प्रार्थना स्वीकार करने पर सेठ तेजपाल ने गांवों और नगरों में निमन्त्रश्य-पत्र भेजकर स्वधर्मी समुदाय को एकत्रित किया।

तत्पश्चात् स्रिनक्रवात अिजिनचंद्रस्रिजी महाराज के शिष्यों में चूड़ामिश के सदश अिजिनकृशलस्रिजी महाराज अपने ज्ञान-ध्यान के बल से यात्राविषयक पूर्वापर निरावाधतादि को सोचसमस्रकर जेठ विद पंचमी के दिन श्रीसंघ के साथ तीर्थ नमस्कार के लिये भी म प ल्ली से चल पढ़े।
महाराज ने प्रस्थान करने से पूर्व सेठ वीरदेव को संघपित का पद दिया और जिनशासन के ध्यनन्य
प्रमावक पूर्णपाल तथा स्र दा नामक आताओं के साथ, राजदेव सेठ के पुत्र मांमा भावक की संघ
के प्रष्ठाचक पद पर नियुक्त किया। पुरुषकीर्तिंगिश, सुस्रकीर्तिंगिश आदि बारह साधुओं और
प्रवर्तिनी पुरुषसुन्दरी आदि साध्वियों को साथ लेकर वीरदेव आवक द्वारा बनवाये हुए कृतयुगावतार
महारथ के समान मन्दिर में बड़ी प्रमावना के साथ जिनचौवीसी के पढ़ को स्थापित करके तीनसी
गाड़े, धनेक घोड़े, धनेक उंठ और विविध स्थानों से आये हुए श्रीसंघ के साथ निष्क्रमश्च

महोत्तव पूर्णक वहां से प्रस्थान किया । यद्यपि चातुर्मास समीप जारहा था, परन्तु श्रीपुरूपजी श्रीसंघ की प्रवत्न प्रार्थना को उकरा नहीं सके । क्योंकि श्रीसंघ तीर्थकरों के श्री जादरखीय है ।

वहां से चलने के बाद मार्ग में जगह-जमह अनेक उत्सवों का मनाता हुआ श्रीसंघ वा य डा नगर में पहुंचा । वहां पर श्रीमहाबीर भगवान की पूजा-बन्दना करके बढ़ी धूम-धाम से से रि सा नगर में प्रवेश किया । वहां दो दिन ठहर कर पार्श्वनाथ मगवान की पूजा की और वहां अल-धन बाँटा गया तथा भगवान के मन्दिर पर खजा चढ़ाई गई । वहां से खलकर शिरिलज में संघसह पूज्यश्री पहुंचे, वहां पर जंगम (चलते हुए) संदिर के समान जिनालय के साथ महोत्सव से प्रवेश किया । वहां से आ शा प ली नगर नजदीक था, इसिलये वहां के शावक महण्याल, व्यव० मंड-लिक, सा० वयजल आदि संघ की प्रार्थना मानकर श्रीपूज्यजी संघ सहित आ शा प ली गये । स्थानीय आवकों के भगीरय प्रयत्न से समारोह पूर्वक नगर प्रवेश कर श्रीश्रूष्यपदेव भगवान के दर्शन-स्पर्शन-पूजन-बन्दन विधिपूर्वक किये । वहां पर बढ़े विस्तार से मालारोपणादि महा उत्सव मनाया गया ।

इसके बाद सम्पूर्ण संघ के साथ पूज्य भी गुजरात देश के अलंकार समान भीरतम्मन पार्श-नायस्वामी के दर्शन-यात्रा के लिये सम्भात की ओर चले । मार्ग में आने वाले अनेक प्राप्त और नगरों में उचम मंदिर के समान देवालय के महोत्सवों को करता हुआ श्रीसंघ वड़े आनन्द के साथ संमाततीर्थ पहुंचा ।

१०१. वहां पर अतिशयशाली युगप्रवरागम आर्य युहस्तियरि के समान श्रीजिनकुशलयरिजी महाराज के उपदेश से इतिहास प्रसिद्ध महाराजाधिराज भी सम्प्रति के तुन्य, सेठ वीरदेव श्रावक ने संमात नगर निवासी उत्तम मध्यम-जयन्य सभी लोकों के महा समुदायों केसाथ, जंगम युगप्रधान, अनेक स्विध्यप्रधान भी निनकुशलयरिजी महाराज का नगर प्रवेश हिन्दू—साम्राज्य में जैसा होता था, वैसा करवाया। किरोधी यवन कोगों के देखते हुए भी चँवर ढाले जा रहे थे मस्तक पर स्वत्र धारम किया गया था। प्रवेशीत्सव अवर्धानीय था। हिन्दु राज्य के अलंकार श्रुत मंत्रीत्वर भीवस्तुवासने युनप्रवर्गाम भीजिनेश्वरस्रिजी म० का जैसा प्रवेशीत्सव कराया था एवं यवन राज्यकास में राज्यंत्रीत्वर सेठ भीजेसकाजी ने श्रीजिनवन्त्रसरिजी म० का नगर प्रवेश करवाया था, उनसे भी अधिक भीजिनकुशलयरिजी महाराज को स्तवना से प्रकट हुए, स्तं वा त नगर के अलंकार—पृत भीस्तमन वार्यनेवायंजी महाराज की स्तवना से प्रकट हुए, स्तं वा त नगर के अलंकार—पृत भीस्तमन वार्यनेवायंजी महाराज कीर उसी चैत्य में विराजनान श्री अजितनाय स्वामी की स्तवना आवार्यभी ने अपने जूतन बनाये हुए स्तुति स्तोशों से को। सकल चतुर्विध संघ सहित

श्रीपूज्यजी ने अनेक भवों से संचित पाय-रूपी की चड़ को बोने के लिए यह पवित्र पात्रा की थी।

इसके बाद लगातार आठ दिन तक सेठ वीरदेव तथा अन्य अनी आवर्कों ने खम्मात निवासी विधि समुदाय के साथ ध्वजारोपण, अनिवारित अअ-वस्त्र दान, संघ वात्सक्य, संघ पूजा और इन्द्रमहोत्सव आदि धार्मिक कार्य प्रजुर धन-ध्यय से किये। ये कार्य स्वपच के लोगों के लिए आनन्द-दायक और विपचियों के लिए कप्टप्रद हुए। इस उत्सव में कहुआ आवक के पुत्र दो॰ खांमराज के कोटे माई सामल आवक ने वारह सौ रुपये मेंट चढ़ाकर इन्द्रपद प्राप्त किया और मंत्री आदि पद अन्य आवकों ने प्रहण किये।

१०२. बाठ दिन तक सम्भात में रहकर संघ शत्रक्तय यात्रा के लिए चला। यद्यपि उस समय देश में जगह-जगह राजाओं में लड़ाइयां चल रही थीं, भय के मारे जहां-तहां नगर, श्राम बने हो रहे थे, तथापि गुरुदेव की कृपा से आनन्द से चलता हुआ श्रीसंघ धां धूका नामक नगर में पहुचा। वहां पर सारे नगर में प्रधान मंत्रीदलीयक्काभूषण ठाकर उदयकरका भावक ने भीसंघ-वात्सच्य और श्रीसंघ-पूजा आदि कार्यों से बड़ी प्रमावना की । वहां से प्रस्थान करके संघ शत्रक्षय पहाड़ की तलहटी में पहुंचा । पूज्यश्री महाराज सारे संघ की साथ लेकर शत्रक्षय पर्वत के शिखर पर दूसरी बार गये। संसाररूपी बेलदी के काटने में तलवार के समान, शत्रंजय तीर्थ के अलंकार-भूत श्रीऋषभदेवजी की स्तुति, अपने बनाये हुए मक्ति-रस पूर्ण सुन्दर रचना वाले स्तीत्रों से की। वहां पर सकल संघ में ग्ररूप बीरदेव. संघ पृष्ठपोषक सेठ तेजपाल. नेमिचन्द्र, दिल्ली निवासी रुद्रपाल, सा॰ नींबदेव, मंत्रीदलीय कल-भूषण जवनपाल, लखमा, जालीर के निवासी पूर्णचन्द्र, सा॰ सहजा और गृहा के रहने वाले सेठ वाधु आदि धनी शावकों ने दस दिन तक ध्वजारोपस, संघ-पूजा, अवारित सत्र, स्वधमी वात्सल्य, इन्द्रपद-महामहोत्सव आदि कार्य बढे उत्साह से किये। इस अवसर पर वस्त्र, भूषण आदि खुत बांटे गये । जिनशासन की अत्यधिक प्रभावना की गई । जिन-शासन की प्रभावना करने में प्रवीस सेठ लोइट के प्रत्र लख्या ने सैंतीस सी रुपयों में इन्द्रपद प्राप्त किया । दिल्ली निशासी सुरराज के प्रत्र रुद्रपाल के छोटे माई सेठ नींबदेव आवक ने बारइ सी रुपयों में मंत्रीपद प्रहरा किया। शेष पदों को अन्य चनी-मानी आवक. आविकाओं ने प्रहरा किया। भगवान त्रादिनाथ के मंडार में विधिसंघ की और से चौदह हजार रुपये संचित हुये। श्रीभादिनाथ मगवान के मन्दिर में नये बनाये हुये चौतीस जिनालय की देव-कुलिकाओं पर श्रीपूज्यजी ने विस्तारपूर्वक कलश और ज्वजा का आरोपण किया।

इस प्रकार पूजन-वंदन भादि इत्यों से निश्वत होकर भीपूज्यजी पहाड़ के नीचे अपने स्थान पर भा गये। इसके बाद सारा संघ जिस प्रकार गया था, उसी प्रकार ठाठ-बाट से वापिस लीटता हुवा सिरसा (पाटका) नगर में पार्श्वनाथ मगवान की पूजा करके चलता हुवा शंखे घर नामक तीर्थ स्थान में पहुँचा । वहां पर चार दिनों तक अवारित सत्र, स्वधमी वारसम्य, भीमहापूजा और महाज्वजारोपण पूर्वक श्रीपार्श्वनाथ और पाटला लंका र श्रीनेमिनाथजी की, श्रीपूज्यजी ने नये—नये स्तोत्रों से स्तुति—पूजा की । इसके बाद सकलसंघ सिहत भीपूज्यजी सावस सुदि एकादशों के दिन वीरदेव थावक द्वारा किये गये प्रवेश महोत्सव के साथ भी म पत्नी आये । श्रीमहाबीरदेव की वंदना की । देश-देशान्तरों से आये हुए श्रावक लोगों की दान-सम्मान पूर्वक अपने घरों को विदा किया ।

१०३. इसके बाद सं० १३८२ में वैशाख सुद्ध ५ के दिन सामल सेठ के कुल में दीपक के समान, कल्पहूच और समुद्ध के तुल्य, समस्त नागरिक लोगों में मुकुट, स्थरता—उदारता, गम्भीरता में मेरु पहाड़ के समान, जिनशासन को प्रभावित करने में अप्रशी, शत्रुअय आदि तीथों की यात्रा से पुरुष्य संचय करने वाले सेठ वीरदेव ने दीचा, मालारोपण आदि नन्दि महोत्सव करवाया । इसमें मीमपृष्ठी, पाटख, पालनपुर, बीजापुर, आशापश्ची आदि नाना स्थलों के लोग बहुत बढ़ी संख्या में आये थे और बढ़े विस्तृत महामहोत्सव से शासन की प्रभावना की थी। इस अवसर पर शीपुज्यजी ने चार खुल्लक और दो खुल्लकाओं को दीचा प्रदान की। जिनमें खुल्लकों,के नाम विनयप्रम, मतिप्रम, हरिप्रम, सोमप्रम एवं खुल्लिकाओं के नाम कमलशी व ललितश्री स्थिर किये गये थे। अनेक आवक—शाविकाओं ने माला बहुत की। अनेकों ने सम्यक्त तथा सामायिक जत घारण किया, कईयों ने परिग्रह—परिमाख किया। उसी साल शीपुज्यजी महाराज शावक पृन्द के प्रवल अनुग्रह से साँ चीर गये और वहां पर धूमधाम से नगर में प्रविष्ट होकर श्री महावीर देव तीर्थराज को नमस्कार किया। वहां पर एक मास तक ठहर कर आवकों को धर्मीपदेश किया। लाटहद नामक गांव के श्रावकों के अनुरोध से महाराज वहां गये। वहां पर देवाधिदेव श्री महावीर को नमस्कार करते हुए पन्द्रह दिन ठहरे। वहां के श्रावकों को सन्तुष्ट करके वा इ मे र गये। वहां पर श्री श्रावमदेव मगवान के दर्शन—वन्दन से कृत-कृत्य होकर भावकों के अनुरोध से चातुर्मास नहीं किया।

१०४. बाहद मेर में सं० १३८३ की पौषी पूर्णिमा के दिन जिनशासन प्रमावना, स्वधमीं बात्सन्य भादि नाना प्रकार के धर्म कार्यों में उद्यत सेठ प्रतापसिंह आदि बाहदमेर स्थित शावक समुद्राय की अभ्यर्थना से महाराज ने अमारि घोषणा पूर्वक दीणा, मालारोपणा, सम्ययत्वारोपणा, सामायिकारोपणा, परिप्रह-परिमाण आदि नंदि महोत्सव किया। इसमें जैस ल मेर, लाट हद, सां चौर, पालन पुर आदि नाना स्थानों के रहने वाले सभी अब्छे-अब्छे शावक आये थे। आयन्तुक लोगों का स्थागत-सम्मान खूब किया गया था। नृत्य-गान और अश्व-दान आदि शुभ कार्य अधिक माला में किये गये थे।

१०५, उसी वर्ष आवक महाज्ञमार्वों के विशेष आग्रह से समस्त ऋतिशयों के निधान, समग्र द्धरि सम्बदाय में प्रधान, श्रीजनकुशलयूरिजी महाराज ने बाह इ मेर से जालीर की श्रीर विहार किया। मोर्ग में लव सा खेड़ा और शम्यान यन नामक दो गांव आये। इन दोनों प्रामों में कुछ दिन ठहरकर श्रीपूज्यजी ने अपने पीयुपवर्षी सद्देशों से शावक समुदाय की सन्तुष्ट किया। ल व सा खे हा में राजकीय उच्च पदस्थ महाराज के पूर्वज, वाहित्रिक सेठ उद्धरशा ने श्रीशान्तिनाथ भगवान् का मन्दिर करवाया था। इसी नगर में अपने गुरु श्रीजिन चन्द्रस्थरिजी महाराज की जन्म तथा दीचा हुई थी । इस कारण इस न्थान का और मी महत्त्र अधिक बढा हुआ है । यहां से चलकर विविध धर्मरूपी कमल के सरीवर जा वा लि पूर में बड़े समारीह के साथ प्रवेश किया। वहां पर अपने हाथ से प्रतिष्ठित श्रीमहावीरदेव भगवान् के चरबा-कमलों में विविपूर्वक वंदना की । श्रीकुल-धर मंत्रीश्वर के कुल में उत्पन्न सेठ भोजराज के पुत्र मंत्री सलखणसिंह, चाहबजी के पुत्र कांकल आदि जावालि प्ररीय विधि समुदाय ने उचापुर, देवरा जपुर, जैसल मेर, शम्यानयन, श्री मा ल, स त्य पुर, गुह इ। आदि स्थानों के हरिपाल के पुत्र गोपाल, धार्मिक उत्सवों में अधिक माग लेने वाले सेठ जाल्हण के पुत्र तेजपाल, रुद्रपाल आदि आवक समुदाय को आमन्त्रित कर संवत १३८३ फाल्यन विद नवमी के दिन से लगातार पन्द्रह दिनों तक भीजिनक्रशलस्तिजी महाराज के हाथ से प्रतिष्ठा. व्रतप्रहण. उद्यापन-मालारोपण. सम्यक्त भारण ब्रादि नंदि-महोत्सव बह्रे बिस्तार से करवाया । विषय दु:बमाकाल में भी श्रीजिनकुशलस्वरिजी महाराज का ऐसा प्रमाव था कि जिसके मस्तक पर हाथ रख देते थे, उस पुरुष के अमंगल निवारण और मंगल प्राप्ति होकर ही रहती थी। इसमें इनका ज्ञान-ध्यानातिशय ही हेतु था। ऐसे प्रभावी आचार्य के हाथ से प्रतिष्ठा भादि करवाने का सुध्यवसर भाग्यवश ही मिलता है। इस उत्सव में बुद्धकवत धारण करने वालों को नाना प्रकार की उत्तमोत्तन वस्तुएँ दान में दी गई थीं। महाऋदिशाली श्रावकों ने सोना. चाँदी, अज, वस्त्र आदि मुक्त हस्त होकर बाँटे। सघवा स्त्रियों ने स्थान-स्थान पर मांगलिक गीत गाये । संघपूजा-स्वधर्मी वात्सच्य, अबारितसत्र और अमारी घोषणा आदि प्रभावनाएँ प्रवर्तित हुई। इस वर्तमान विषम दुःषमकाल में भी शत्र-मित्र समी के शुमचिन्तक भीजिनकुशस्यरिजी महाराज के प्रभाव से अपने-पराये सभी को आनन्द देने वाला यह उत्सव बिना किसी विश्व के आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ। इस उत्सव के श्रम अवसर पर श्री राजगृह निवासी लोगों के क्रीडा-स्थल, श्रीदर्भमान स्वामी के चरण-कमलों से चिह्नित और श्रीगौतमगणघर आदि ग्यारह गणधरों के निर्वास से पवित्रित, श्रीवैभविगरि नामक पर्वत के शिखर पर संघ के प्रधान मंत्रीदलीय प्रतापसिंह के वंशघर ठाकुर अचलसिंह से बनाय हुए मूलनायक भीऋषमदेव मगवान् के मन्दिर में चतुर्विशति विनालय एवं महाबीर आदि तीर्थंकरों की शिला-पीतल आदि वातुओं की बनी हुई अनेक मृतियों की शिक्तिस सम्पन हुई। गुरुओं तथा अधिष्ठायक देवताओं की प्रतिमाएँ भी स्थापित की गईं।

न्यायकीतिं, सिलतकीतिं, सोमकीतिं, धमरकीतिं, ज्ञानकीतिं और देवकीतिं ये छः चुद्धक बनाये गये। धनेक श्रावक-श्राविकाओं ने माला प्रहण करके सम्यक्त, सामायिक तया द्वादश वर्तों को धंगीकार किया।

१०६. इसके बाद सिंधु-देशालक्कार उच्चा न गर तथा देवरा ज पुर वास्तव्य महद्भिक भावकों के गाद अनुरोध से युगप्रवरागम श्री आर्य सुद्दस्तिस्ति के समान लोकोचर उज्ज्वल कार्यों को करने वाले, विना ऋतिचार के कठिन चारित्र्य-पालन के तप विधान से आकर्षित व्यंतर देवताओं को वश में करने वाले. च्यानाविशयरूपी निरुपम गम्भीर देवीक जरों, श्रठारह हजार शीलांगरूपी महारथों, काविक-वाचिक-मानस मेदी में से प्रत्येक के कृत, कारित व अनुशोदित भेद से त्रिधाविभक्त होने के कारम नवधा विमक्त अचीस प्रकार के सरियों के अच्छे घोड़ों तथा दूसरों से अजय्य, सुनि-मग्डल रूपी पदातियों से युक्त, युगप्रधान श्री जिनकुशलस्तरिजी महाराज चक्रवर्ती सम्राट की तरह म्लेच्छ-सम्बदाय से पूर्ण विशाल सिंध देश में जमे हुए उदंड मिथ्यात्व रूपी भृपति को उसाइ कर उसके स्थान में विधि-धर्म रूपी राजा की स्थापना के लिए चैत्र माल के कृष्णपद्य में विजय-यात्रा करके जैस ल मेर में पहुंचे। मार्ग में महाराज को शकुन अच्छे हुए। रास्ते में श म्या न य न और खेड़ा न गर फिर आये। वहां पर आपने अपने आदेश रूपी भूपति की स्थापना की। मरुस्थल के मुख्य किले जैसलमेर में जमे हुए अज्ञान रूपी दैत्य को भगाना महाराज का वहां झाने में मुख्य उद्देश्य था । वहां पर श्रावक लोगों ने प्रवेश महोत्सव बढ़े समारोह से किया । श्रीपूज्यजी ने सम्पूर्ण विघ-बाधाओं को नष्ट करने वाले, पहले कभी अपने हाथों से प्रतिष्ठा किये हुए पार्श्वनाथ मगवान के चरणारविन्दों में विधिपूर्वक बंदना की । पूज्यभी ने १५ दिन तक रहकर जैसलमेर में तलवार के समान तीच्छा व।क्रवातुरी से मज्ञान दैत्य को छिक-भिष्म करके सर्वजन सुखदायी ज्ञान-भूपाल की स्यापना की । इसके बाद उच्चापुर भीर देवराजपुर के श्रावकों के अनुरोध से मरुस्थल के भूत-प्रेत पिचाशों को अपना दास बनाने वाले श्रीपूज्य युगप्रवर ग्रीव्म ऋतु की असद्य धृप में भी मरुस्थली के रेतीले महासमुद्र की पाटण के राज-मार्ग की तरह पार करके बड़ी हँसी-ख़शी के साथ ईर्या-समिति आदि नाना समितियों का पालन करते हुए प्रवेश-महोत्सव-पूर्वक देव राज पुर पहुंचे। वहां पर स्वहस्त प्रतिष्ठित श्री ऋषमदेव मगवान की वन्द्रना की।

१०७. वहां पर एक मास ठहर कर वर्म-मर्मरूपी दण्ड को भारण करने वाले, व्याख्यान रूप सेनापित की सहायता से प्राणियों के हृद्य रूपी किले में विराजमान निध्यात्व-श्रूपित को कुवा-सना आदि कुषुम्य परिकार के साथ द्र मगाकर गुप्तशक्ति को भारण करने वाले श्रीपूज्यजी महाराज हुर्वय श्रूपित-निध्यात्व का उन्मूलन करने के लिए मिध्यात्व की राजधानी रूप उच्चान गरी में पहुँचे। इसी उचानगरी में हिन्दू राजाओं के शासन काल में सुगुरु श्री जिनपतिस्रारिजी महाराज भी

पहले एक दफा आये थे और यहां पर अनेक प्रतिवादी विद्वानों को शास्त्रार्थ से हराया था। महाराज के नगर-प्रवेश के समय चारों वर्णों के सरकारी-गैर सरकारी हजारों मनुष्य स्वागत में आये थे। शुभागमन के अवसर पर अनेक बनी आवकों ने गाजे-बाजे बजवाये और गरीवों को अल-धन बांटा। वहां पर प्रतिदिन चौवीसी पट के अलङ्कार-भृत श्री ऋषमदेव स्वामी को नमस्कार करते हुए, सब लोगों को दुःख देने वाले मिध्यात्व-रूपी राजा को अपने गुर्खों के सामध्ये से हटाकर महाराज ने अपने आश्रत विधि-धर्मराज की जढ़ जमाई। इस प्रकार एक मास का समय विताकर शीतकाल के चातुर्मास की पूर्णिमा समीप आने से अनेक आवकों के वृन्द के साथ फिर से देवरा जपुर आकर युगादिदेव को नमस्कार किया।

१०८. इसके बाद सम्बत् १३८६ माह सुद्धि पंचमी के दिन स्थैर्य, श्रोदार्य, गाम्मीर्य श्राद्धि गुयों से अलंकत, देव गुरुओं की आज्ञा को सुवर्ण मुकुट की तरह मस्तक पर घरने वाले, जिन-शासन की प्रभावना के निमित्त विविध मनोरंजक साधनों को जुटाने वाले, सेठ गोपाल के प्रश सेठ नरपाल, सा० नंदण, सा० वयरसिंह, सा० मोखदेव, सा० लाखग, सा० आंबा सा० कड्या. सा० हरिपाल, सा० वीकिल, सा० चाहड़ आदि उचापुरी के शावकों की प्रार्थना से तथा देव राज पूर, किया सपुर, बिहरा मपुर, मिल कपुर आदि नाना नगरीं एवं प्राभी के प्रमुख आवक एवं राज्या-धिकारियों के अनुरोध से श्रीजिनकुशलस्रारिजी महाराज ने प्रतिष्ठा, वतप्रहण, मालाप्रहण आदि नन्दि-महोत्सव बढ़े विस्तार के साथ किया। इस महोत्सव के समय राग्य क कोट और कि यास पूर में स्थित विधि-चैत्य के लिये मूलनायक श्री युगादिदेव आदि की, शिला-पीतल की बनी हुई अनेक प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की । यह उत्सव बहुत दिनों तक मनाया गया था । इसमें जगह-जगह नाटकों का श्रायोजन किया गया था। गन्धर्वों में प्रसिद्ध हा-हा हु-हु के समान गायनाचार्यों ने श्रपनी संगीतकला का परिचय दिया था । सोना, चाँदी, अज, वस्त्र, घोड़े आदि देकर याचक वर्ग को तुप्त किया गया था। होने वाले जुल्लक-जुल्लिकाओं को पुष्पांक दान वहे विस्तार से किया गया था। सधर्मी-बात्सन्य. संघ-पूजा आदि धार्मिक कार्यों से. विषम दुःषमकाल में भी सुषमाकाल का सा भान होता था। यह उत्सव चक्रवर्ती के पद्मामिषेक के समान था। महामिध्यात्व रूपी दैत्य के विनाश करने में श्री कृष्ण का अनुकरण करने वाला था। स्वपन्न के पुरुषों को आनन्द प्रद था। विपन्नियों के हृदय में कील की तरह जुभने वाला था। विधिधर्मसम्राट की बढ़ जमाने वाला था। इस सुभवसर पर नी बुखक और तीन चुल्लिकार्ये महाराज की अधीनता में आये । इनके नाम भावमूर्ति, मोदमूर्ति, उदयमूर्ति, विजयमूर्ति, हेममृति, भद्रमृति, मेचमृति, पश्चमृति, हर्णमृति तथा इलधर्मा, विनयधर्मा, शीलधर्मा, इस प्रकार थे। इस समय ७७ शावक-भाविकाओं ने परिब्रह परिमास, सामायिकारोपसा, सम्यक्त्वारोपस आदि व्रत धारस किये । श्रीजिनकुशलश्चरिजी महाराज बढ़े प्रमादशाली आचार्य थे । इन्होंने आर्य-अनार्य सभी देशों में जिनक्म की प्रश्वि बढ़ाई । अनेक अपतियों को प्रतियोध दिया था । इन्होंने सरि-मंत्र की सिद्ध किया

था। नाना शास्त्रों की व्याख्या, सुरासुर-वशीकरस, प्रतिवादी निराकरस, सर्व प्रामों और नगरों में जिनसबन-प्रतिमा-स्थापना आदि नाना प्रकार की स्विध-शक्ति से गौतमस्वामी, सुधर्मा स्थामी, धार्य सुद्दिसस्वरि, बजस्वामी, बर्द्धमानस्वरि, नवांगी टीकाकर श्री अभयदेवस्वरि, मरुस्थली कल्प-द्रुम श्रीजिमद्बस्थि, प्रतिवादी पंचानन श्रीजिनपतिस्वरि, जिनेश्वरस्वरि आदि अपने पूर्व पुरुषों की पद्मति का पूर्या असुकरस्य किया था। तपस्या, विद्या, व्याख्यान, ध्यान आदि के आतिशय से वशी-भूत देवता, म्हेच्छ व दिन्द् राजाओं के द्वारा बन्दनीय चरश कमल वाले, जिनचन्द्रस्वरिजी महाराज के प्रधान शिष्य थे। इन्होंने सुनप्रधान पद प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष किये जाने वाले प्रतिष्ठा, व्रतम्बहस्य, मालारोपस्य, महातीर्थ-यात्रा-विधान आदि कार्यों से वश्वरमर में ख्याति प्रभ्त कर ली थी।

१०६. इन्होंने न्याय, छन्द, अलङ्कार, नाटक, भीमांसा आदि सिद्धान्त और वेदादि प्रन्थ रूपी महानगर के मार्गों में प्रवेश के लिए सारधी भृत अपनी इशाप्र बुद्धि से देवगुरु-बृहस्पति को भी मात कर दिया था। इन्होंने सम्बत् १३८५ में उचान गर, बिहरा म पुर, क्या स पुर आदि स्थानों से आने वाले, खरतरगच्छीय आवकों के मेले में फाल्गुन सुद्धि चतुर्थी के दिन पदस्थापना सुद्धक-सुद्धिकाओं की दीका, मालाग्रहस्य आदि नन्दि महोत्सव बड़े विस्तार से किया। इस उत्सव में कमलाकर गिर्मा को बाचनावार्य पद दिया। बीस आविकाओं ने माला ग्रहस्य की, अनेक आविकाओं ने परिग्रह-परिमास, सामायिकारोपस, सम्यक्त्व-धारस आदि कार्य किये।

११० इसके बाद सं० १३८६ में, गुरु भक्ति में अग्रतर, चितामणि के समान, देवगुरु की आज्ञा को भूषण की तरह मस्तक पर धारण करने वाले, वनपंक्ति के समान जिन शासन प्रमावना को मेघ चन्द की तरह सींचने वाले, यहरामपुरीय खरतर संघ के विशेष आग्रह से श्रीजिनकुशलखरिजी महाराज ने व हिरा म पुर जाकर, जिनकी सेवा से सब मनोरथ पूरे होते हैं ऐसे श्रीपार्श्वनाथ मग्गवान की विधि पूर्वक बन्दना की । श्रीजिनकुशलखरिजी महाराज खरतरगच्छीय संघ के अनुरोध से सदैव विहार करने में तत्पर रहा करते थे। अपनी कीचि कौग्रदी के प्रसार से बीर अंबकार के मिटाने में समर्थ थे। तरह-तरह के मांगलिक कार्यों के लिये भावक पृन्द को सजग करने वाले थे; जैसे खरज कमलों को वैसे ही माविक-जनों को प्रवोध देने में उद्यत थे। मोहांबकार को भगाने मे समर्थ थे। नगर प्रवेश के समय सेठ मीम, सा० देदा, सा० धीर, सा० क्या आदि विधि—समुदाय ने स्वजन व परतन सभी के हृदयों में चमत्कार उत्यक्ष करने वाला महान उत्सव किया। उत्सव में अनेक लोग भीपूज्यजी के सम्मुख आये। महाराज के निर्मल यश का वखान किया जाता था। रमग्रीय आकृति, सीन्दर्य आदि गुणों से युक्त महाराज अपनी महिमा के अतिशय से तीच्या घार वाले फरसे की तरह विम वेलाइयों को काटने में दच्च थे। वहां पर वहिरामपुरीय भावक समुदाय ने श्रीचुज्यों के चरखारबिन्दों की स्थापना की। इस चरख-प्रतिमा स्थापना-महोत्सव में सन्वितित होने के लिए अनेक ब्रामों तथा नगरों से बहुत से आवक-समुदाय

भारे थे। इस अवसर पर साधमी बात्सल्य, संघष्डा, अवारित सत्र आदि नाना प्रमावनाएँ की गई थीं। नगर में एकटक देखने योग्य अनेक प्रकार के लेल तमाशों से जगह—जगह सुन्दर सुत्य के साथ श्रीपूज्यजी के गुख्याम का वर्धन किया जा रहा था। वाहिरा न पुर में कितने ही दिन टहरकर और अपनी वाशी रूपी किराओं से मिण्यान्यकार को भगाकर उसके स्थान पर महाप्रकाश का साम्राज्य फैलाया। इसके बाद क्या म पुर के खरतरगच्छीय भावक—सम्रदाय के प्रवल अनुरोध से महाराज ने क्या स पुर की ओर विहार किया। मार्ग में श्री लार वाह श्व नामक गांव के निवासी साह घीखिग, साह जेटा, साह चेला, साह महायर आदि मुख्य—मुख्य श्रावक सम्रदाय ने जब सुना कि पूज्यश्री पधार रहे हैं, तब वे लोग अपने नगर के नवाव को साथ लेकर महाराज के सम्मुख आये और बड़े गांजे—बाजे के साथ महाराज का नगर में प्रवेश करवाया। यह प्रवेश महोत्सव भी बहिरा म पुर की भांति ही हुआ। मन्दिरों के शिखर पर बजने वाले नक्कारों की आवाज सुनकर मयूरों को मेघ गर्जना का अम होता था। यहां पर श्रीपूज्यजी छह दिन विराजे। इन छहीं दिनों में लगातार साधमी वात्सल्य, अवारितसन्न, और संघ पूजा आदि कार्य वड़ी उचमता से होते रहे। इसके बाद सब को प्रवेध देने वाले जिनकुशलस्थिती महाराज वहां से चलकर बीच में खो जा वाह न नामक नगर में पहुंचे। वहां के शावकों ने बड़े समारोह के साथ नगर में प्रवेश करवाया।

१११, महाराज वहां से फिर क्या सपर की और चले। महाराज की लेने के लिए क्यासपुर निवासी मुख्य-मुख्य आवकों का दल मार्ग में ही आ मिला: जिनमें सेठ मोहन. सा० कुमरसिंह, सा० खीमसिंह, सा० नाथू, साह जहूर झादि भावकों के नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। क्योंकि गुरु मक्ति के रस में इनकी आत्मा निवध थी। ये लोग विधि-मार्ग-रूपी सरोवर में कलइंस के समान थे। श्रीजनकशलखरिजी महाराज के ग्रमागमन की खुशी में इन सभी के रीम-रोम खिल रहे थे। ये लोग क्या सपुर के नवाब से मांगकर पुलिस के आठ जवानों को साथ लेकर इमलिए आये थे कि नगर-अवेश महोत्सव के समय कोई दुष्ट मनुष्य किसी प्रकार का बखेडा उत्पन्न न कर सके। महाराज के स्वागत के लिये सरकारी, गैर सरकारी समी नोगों ने उत्सव में भाग लिया था। उस समय नर-नारियों का खासा मेला लगा था। उस समय मादों मास के सजल जलघरों की ध्वनि के समान माजे-बाजों की ध्वनि का तुश्ल गुझ्जार हो रहा था। महामिध्यात्व के मर्म का नाश करने में कतरनी रूप चर्चरियां गाई जा रही थीं। चारण-भाट आदि लोग महाराज के निर्मलयश सम्बन्धी नृतन सरस रचना बाली कवितायें सुना रहे थे। खेताम्बर मुनियों के दर्शन से अकंठित, कोकिल-कंठी सुन्दरियों के मधुर गीत कर्णधारी पश्च-पियों को भी छुमा रहे थे। नगर निवासी सभी औरतें अपना काम छोड़कर मकानों के छन्जों पर आ इटी थी। पूज्यभी के अभूतपूर्व दर्शनों से आश्वर्य चिकत होकर नगर निवासी समस्य नर्-नारी बहने सबे कि "धनका रूप-सावस्य विधाता की अनोसी रचना है। श्वेताम्बरी

के बादशाह इन महाराज की शांतिप्रियता वर्णनातीत है। इन्द्रियरूपी दुर्दमनीय घोकों को वश करने में इनकी चातुरी अपूर्व है। इनका शांत वेश सब मनुष्यों की आनन्द देने वाला है। श्रमुपायी हजारों सामान्य सोधु इनके गुण-प्राम का वर्णन कर रहे हैं।" इस प्रकार हजारों श्रमुलियाँ महाराज का परिचय दे रही थीं। "ये महाराज चिरकाल तक जीते रहें" चारों ओर से ऐसी आशीर्वाद परम्परा सुनाई दे रही थी। पूज्यश्री के पुराय के प्रभाव से बड़े-बड़े घरों की स्वयं आई हुई, मदमाती सुन्दरी स्त्रियां मंगल-कलश मस्तक पर धारण किये हुए उत्सव के आगे शोभा बढा रहीं थीं। महाराज ने अपने प्रभाव के अतिशय से फरसे की तरह सभी विश्व बेल्डियों की छिष-भिष कर आनन्द उमंग के साथ नगर में प्रवेश किया । महाराज प्रतिवादी-रूप हाथियों के लिये सिंह के समान थे। इसीलिये दुष्ट मी शिष्ट बन गये और म्लेच्छों ने भी श्रावक-बृन्द की मांति पुज्यश्री के चरणारविन्दों में विधिपूर्वक वन्दना की। महाराज का यह नगर-प्रवेशोत्सव वैसा ही हुआ; जैसा इतिहास प्रसिद्ध चौहान राजा पृथ्वीराज के समय अ ज मेर में जिनपतिस्वरिजी महाराज का हुआ था। इस महोत्सव की सफलता को देखकर कई एक विश्व से सन्तुष्ट होने वाले दुष्टों की मुखाकृति फीकी पढ गई थी । वहां पर महाराज ने अपने हाथ से प्रतिष्ठित श्रीयुगादिदेव भगवान के पादारविन्दों में वन्दना की । क्या स पुर निवासी खरतर-समुदाय के विधिमार्गोपासक, कोमल-हृदय सभी आवक ज्ञान, घ्यान, पवित्र-चरित्र आदि सभी गुर्णों से सम्पन्न पूज्यश्री के अनन्य मक्त हो गये और इस ख़शी के उपलब में नाना प्रकार के प्रकानों, व्यंजनों व फलों से साधमी बन्धुओं का उनने अस्यधिक सत्कार किया। महाराज ने भी कुत्रहल वश आये हुए बड़े-बड़े यवन नेताओं को अपनी वचन चात्री से आहादित कर उनके हृदय-रूपी कन्दराओं में सम्यक्त-बोध रूपी प्रकाश को पहुंचा कर निध्यात्व अंधकार को भगाया । सुश्रावक भविक-कमलों को सर्य की किरखावली की तरह बचनावली से विकसित करने वाले, तथा अनेक प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान करने वाले महाराज चौमासी पूर्णिमा के शुभ च्यवसर पर 'देवरा जपुर' पश्चारे । सभी समुदायों ने मिलकर श्रवेश महोत्सव करवाया। वहां पर महाराज ने युगादिदेव के मन्दिर में दर्शनार्थ पघार कर विधि से उनकी वन्दना की।

११२. इसके बाद सम्वत् १२० में सेठ नरपाल, साह हरिपाल, साह आंवा, साह लखिया, साह वीकल आदि उचान गरी के आवक समुदाय के प्रवल आग्रह से १२ साधुओं को साथ लेकर महाराज उचानगरी पघारे। वहां पर एक मास तक ठहर कर पहले की तरह उनके तीर्थ प्रभावना आदि कार्य किये और गुजरात के प्रधान नगर पाट ख की तरह यहां भी 'आईत् धर्म' का ख्व विस्तार किया। इसके पश्चात् परशुरोर को ट के निवासी सेठ हरिपाल, साह रूपा, साह आशा, सा० सामल आदि मुख्य शावकों के मजुरोध से भी जिनकुशलस्त्रिजी महाराज वहां से चले। मार्ग में ब्रांमानुवान अनेक भावकों के सुरुष्ड को लिये हुए, महाराज के शुमानमन से प्रकृतित आवक

समुदाय की वन्दना स्वीकार करते हुए, ढोल ढमाके के साथ महाराज ने पर शुरो र को ट नगर में प्रवेश किया। प्रवेश के समय सुन्दर वस्त्र—आभरखों से सुमिजित अनेक नर—नारी महाराज के संमुख आये थे। वहां पर कुछ दिन तक अपने सदुपदेशों से श्रावक समुदाय का हित साधन कर महाराजश्री व हिरा मपुर आये। भगवान पार्श्वनाथ प्रमु के चरखों में भक्ति—गद्गद् होकर वन्दना की। कुछ दिन निवास कर पहले की तरह जिनशासन को प्रभावित किया और वहां से विहार कर क्या सपुर आदि नगरों तथा ग्रामों में; ग्राम में एक तथा नगर में पांच; इस रीति से रात्रियां विताकर भव्यजनों के उपकार के लिये शीतकाल के प्रारम्भ की चौमासी तिथि पर श्रेष्ठ नगर देव राज पुर आये। श्री आदम्भदेव भगवान के चरखों में आदर श्रद्धा—भक्ति परिपूर्ण हृदय से वन्दन किया।

११३. इसके बाद सम्बत् १३८८ में श्रीविमलाचल शिखर के अलङ्कारहाररूपी श्रीमानतुङ्ग विहार के शृङ्गार श्री प्रथम तीर्थेक्कर आदि जिनश्वरों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा, स्थापना, व्रतप्रदश्य, मालारोपण आदि धार्मिक कार्य सरिजी ने करवाये । महाराज ने देश-विदेशों में अमण कर ऐसे-ऐसे श्रनेक कार्य करवाये थे जिनके कारण सरीश्वर का गोत्तीर-काच-कपूर के समान धवल यश त्रिलोकी में फैल गया था। बढ़े हुए श्रेष्ठ ज्ञान-ध्यान के बल से समय की अनुकृतता-प्रतिकृतता की पहिचान कर महाराज कार्य करते थे । अपने भुजवल से अर्जित ज्ञान-वल से भक्तवृन्द के मनोरथ पूरने में देवद्र म कल्पवृत्त को भी पराजित कर दिया था। सब समुदायों ने सुवर्णतिलक के समान उचा-पुरी य, बहिरा म पुरी य, क्यासपुरीय, सि ला र बाह ग्री य नाना नगर-प्राम निवासी विधि समुदाय तथा समस्त सिन्धदेश के श्रावक समुदायों के मेल में मिगसिर सुदि दशमी के दिन पदस्थापन, व्रतग्रहण, मालारोपण, सामायिक प्रहण, सम्यक्त्व धारण आदि नन्दि महोत्सव बदी धूमधाम से किया गया । इसमें नाच-गान, खेल-कूट, तमाशे खुब ही करवाये गये। और श्रीसंघ की पूजा, साधमी भाइयों को मनोवांछित भोजन तथा गरीबों को दान आदि कार्य धनी-मानी माइयों की ओर से ग्रक्त हस्त ही किये गये। चल्लक-चल्लिकाओं को मन चाही वस्तएँ देकर उनको सम्मानित किया गया। उस महोत्सव में गांभीर्य, श्रीदार्य, धीर्य, स्थैर्य, श्रार्जन, विद्वत्ता, कवित्व, वाग्मित्व, साहित्य-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आदि इसीस सरिगुणों की खान पं० तरुणकीति गणिजी को आवार्य पद प्रदान किया गया और 'तहराप्रभाचार्य' यह नया नाम रखा गया और पं० लब्धिनिधानगणिजी की 'श्रभिषेक पद' दिया गया तथा लब्जिनिधानोपाध्याय इस प्रकार नाम परिवर्तन किया गया। इसी अवसर पर दो जुल्लक और दो जुल्लिकाएँ भी हुई; जिनके नाम जयप्रिय मुनि, पुण्यप्रियमुनि, तथा जयश्री व धर्मश्री रखे गये । इस श्राविकाओं ने माला ग्रहण की । अनेक श्रावक-श्राविकाओं ने परिग्रह-परिमाण, सामायिक प्रहण एवं सम्यक्त्व-धारण की सफलता के लिये नंदि महोत्सव भी किया। इस प्रकार पूज्य आचार्य श्रीजिनकुशलखरिजी महाराज ने अपने जीवन काल में अनेक प्राम-नगरीं में विचरते हुए अपने पुरुषार्थ से सञ्चयार्जित निर्निमिच दान देने से श्वेत हस्तिदन्त के समान तथा

मुक्तोद, चीरोद, चीर-समृह के काग, शिव के चहुहास एवं काश के समान निर्मल यश को चारों दिशाओं में फैलाया ।

११४. देवरा ज पुर में श्रीतरुग्र प्रभावार्य और श्रीलन्धिनिधान महोपाध्याय को श्रीपूज्यजी महाराज ने जैनदर्शन के आधार भूत स्यादाद्र त्नाकर व महातर्कर त्नाकर सिद्धान्तों का परिशीलन करवाया। प्रन्यान्य शिष्य मण्डली अपने—अपने शास्त्राम्यास में संलग्न थी। इसी समय महाराज को ऐसा मान हुआ कि अब मेरा शरीर अधिक दिन नहीं रहेगा। माध शुक्रा (१ त्रयोदशी) को शरीर में प्रवल ज्वर व बास की व्याधि ने वाधा खड़ी कर दी है। महाराज ने स्वर्ग सिधारने के लिये उस चेत्र को शुद्धचेत्र जानकर और अपने निर्वाश का समय निकट आया समस्त्रकर तरुग्य प्रभावार्य और लिब्धिनिधान महोपाध्याय को श्रीशुख से आझा दी कि 'भेरे बाद मेरे पाट पर मेरे शिष्यों में प्रधान, पन्द्रह वर्ष की आधु वाले, सेठ लक्ष्मीधर के पुत्र, सेठों में प्रधान सेठ 'आंवाजी' की पुत्री नामक जुल्लक को अभिपक्त कर पड्धर बनाना।'' ऐसा बहकर सं० १३८६ में फाल्युन मास की कृष्ण पंचमी के दिन तीयरे पहर सारे संघ को इक्ष्टु। कर, सब से क्ष्मायाचना कर चतुविंध आहार का प्रत्याख्यान किया। नाना प्रकार मे आराधना का अमृत पान करते हुए, पंचपरमेष्ठी के श्रेष्ठ ध्यान रूपी पांच सौगन्धिक पदार्थों से मिश्रित ताम्बुलास्व हन से सुरभित ग्रुख वाले श्री जिनकृशलस्व हिनी महाराज ने दो पहर रात्रि बीतने पर इस असार संसार को त्याग कर स्वर्गरूपी लक्ष्मी से विवाह किया अर्थात स्वर्गीय देवों की पंक्ति में अपना आसन जा जमाया।

इसके बाद प्रातःकाल विद्युद्गति से यह समाचार फैलते ही; विषम-कालरूपी कालरात्रि के प्रश्नानांधकार को हटाने में चतुर भास्कर. विधिसंघ के परम आधार युगप्रधान भी जिनकुशलस्वरिजी के अस्त होने से दुःखित अन्तःकरण वाले, समस्त सिन्धदेशीय नगर-ग्राम निवासी भावकों का वृन्द एकत्रित हुआ। पचहचर मंडिपकाओं से मिएडत सुन्दर चमकीले सुनहले दण्ड से सुशोमित इन्द्र के विमान के समान बनवाये गये निर्याण विमान से निर्याण महोत्सव मनाया गया और कपूर, अगर, तगर, करत्गी, मलयचन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों से दाह-संस्कार किया गया। उनकी दाह-भूमि पर सेठ रीहद (गोत्रीय) पूर्णचन्द्र के कुलदीपक सेठ हरिपाल आवक ने अपने पुत्र मांमण, यशोधवल आदि सर्व परिवार के साथ एक सुन्दर स्तूप बनवाया। यह स्तूप संघ के समस्त मनुष्यों की दृष्टि को सुधारस की तरह आनःद देने वाला था। श्री भरत महागज से बनवाये गये अष्टायद पर्वत के रिखर के शिरोभूषण-इच्याकुवंशोत्यक मुनिश्रेष्टों के यज्ञभूमि के प्रधान स्तूप के सदश था। मुस्लिम-प्रधान सिध देश के मध्य में बसने वाले आवकों के चित्त का आधार था।

#### आचार्य जिनपद्मसूरि

११५. इसके बाद सं० १३६० ज्येष्ठ सुदि छठ सोमबार को मिशुन लग्न में देवरा जपुर में युगादिदेव मगवान के विधिचैत्य में तरुशाप्रमाचार्य ने श्री जयधर्म महोपाध्याय, श्री लिधिनिधान महोपाध्याय आदि तीस मुनि, अनेक साध्वयां, नाना देश नगर-प्राम-निवासी व्वपक्षीय-परपत्तीय अगणित श्रावक, ब्राह्मण, ब्रह्मचित्रम, राजपूत, यवन, नवाब आदि हजारों मनुष्यों की अगणित उपस्थित में श्रीजिनकुशलस्रिजी महाराज की श्राङ्मा के श्रनुसार पश्चमूर्ति नामक जुल्लक को उनके पाट-सिहासन पर स्थापित किया गया और उनका नाम परिवर्तन कर श्रीजिनपश्चरि घोषित किया गया।

इस पाट-महोत्सव के शुभ अवसर पर अमारी घोषणा, नोना विघ प्रभावना, अवारित सत्र, तालपूर्वक रासगान, सौभाज्यवती कुलीन-ललनाओं का मंगलमय प्रमोद नृत्य, घन-धान्य, वस्त्र, सुवर्णा, तुरङ्ग आदि अनेक बहुमूल्य वस्तुओं का दान आदि विविध कार्य किये गये। घनिकों ने चतु-विध सघ-पूजा में घन व्यय कर सुयश सिक्वत किया। यह महोत्सव रीहड़ कुल में दीपक के समान, जिनशासन को प्रमावित करने में प्रवीण घनदेव के पोते हेमल के पुत्र सेठ पूर्णचन्द्र के सुपुत्र हरिपाल आवक ने सर्वदेशों-नगरों-प्रामों में कुंकुम पत्रिकाएँ भेज कर चारों और से, सब स्थानों से विधिसंघों को आमन्त्रित कर एक मास तक स्वागत कर, इस उत्सव को अपने विपुल धन व्यय से सफल बनाया। हसी हरिपाल आवक ने शत्रुक्जय, गिरनार आदि महातीर्थों की यात्रा की थी। इसी ने थी जिनचन्द्रस्ति और युग प्रवर श्रीजिनकुशक्सिरजी महाराज को सिन्य देश में विहार करवाया था। अनेक मुनियों को आचार्य पद, उपाध्याय पद दिलाने में सहायक हुआ था। इसने सुयश पैदा करने वाले अनेक कार्यों से अपने कुड़िक्यों की दिन्दिगन्तरों तक क्यांति की थी। इन कार्यों में अपने चाचा कड़क, भतीजे कुलधर और अपने पुत्र सांभस्य, यशोधवल आदि कार्यों में हजारों रुपये अपने जेब से सागत होता था। इसने संघ-पूजा साधर्मी वात्सल्य आदि कार्यों में हजारों रुपये अपने जेब से सागति थे। यह महानुभाव सदव याचक वर्ग का मानसिक सन्तोष करने में तत्पर रहता था।

उस महोत्सव में सेठ आंबा, भांभा, मंत्री, चाहड, धुस्सुर, मोहण, नागदेव, गोसल, कर्मसिंह खेतसिंह, बोहिय आदि नाना स्थानों के निवासी धनी शावकों ने अपने—अपने धन का सदुपयोग किया। उक्त अवसर पर श्रीजिनपद्मस्तिजी महाराज ने जयचन्द्र, शुभचन्द्र, हर्भचन्द्र इन तीन सुनियों को तथा महाश्री, कनकश्री इन दो खुश्चिकाओं को दीला दी। पं० अमृतचन्द्रगांश को वाचनाचार्य का पद प्रदान किया। अनेक श्राविकाओं ने माला—प्रहण की। बहुत से शावक—श्राविकाओं ने सम्यक्त्य धारण, सामायिक प्रहण तथा पिष्रह—परिमाण का व्रत लिया। तर्नन्तर जेठ सुदि नवमी के दिन सेठ हरिपाल ने सुगादिदेव श्रीऋष्मदेव आदि अर्हत् प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा—महोत्सव करवाया तथा

स्त्य और जे नलगर, क्यासपुर, स्थानों के लिए बनाई गई श्रीजनकुशलखरिजी महाराज की तीन प्रतिमार्थों का प्रतिष्ठापन—महोत्सव पद स्थापन—महोत्सव की तरह बढ़े विस्तार से किया। तत्परवात पट्टाभिषेक में आये हुए जेसलगर के विधि समुदाय की गाउतर अभ्यर्थना से श्रीपुज्यजी उपाध्याय युगल आदि बारह साधुओं को साथ लेकर जेसलगेर के शावक समुदाय द्वारा किये गये, स्वपन्त-परपन्त, हिन्दू, म्लेच्छ आदि सब के लिये आनन्दकारी प्रवेश महोत्सव पूर्वक नगर में प्रवेश किया और देवाधिदेव पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार किया और महाराज का पहला चातुर्गास यहीं हुआ।

११६. अनन्तर सं० १३६१ पीष वदि दशनी के दिन मालारोपण आदि महोत्सव की विस्तार पूर्वक समाप्त कर लच्मीमालागियानी की प्रवर्तिनी पद दिया। वहां से महाराज ने बाडमेर की चोर विहार किया । वहां पर साह प्रतापसिंह, साह सातसिंह आदि आवकों ने और श्रीचाहमान कुलदीपक राखा श्रीशिखरसिंह आदि राजपुरुष एवं अन्य नागरिक लोगों ने सम्म्रख आकर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ महाराज का नगर प्रवेश करवाया । वहां पर सर्वप्रथम महाराज ने मन्दिर जाकर युगादिदेव की विधिभाव से वन्दना की। बाह इ मेर में दस दिन तक आवक समुदायों की सदुप-देश देकर श्रीपुज्यजी ने सत्यपुर की श्रीर विहार किया। वहां पर राजमान्य, समस्त संघ के कार्य संचालन में समर्थ सेठ नींव श्रादि श्रावकों श्रीर राखा श्री हरिपालदेव श्रादि राजकीय प्रधान पुरुषों ने सम्प्रख आकर नगर प्रवेश महोत्यव करवाया । वहां पर श्रीपुज्यजी ने श्रीमहावीर भगवान की सादर सविनय वन्दना की । सां चोर के समस्त समुदाय ने एकराय होकर माह सुदि छठ के दिन सब मनुष्यों के मनको हरने वाला ब्रतब्रहण-मालारोपणादि महोत्यव किया। इस ब्रवसर पर श्रीपुज्यजी ने नयसागर, अभयसागर नाम वाले दो चुल्लकों को दीचा दी। अनेक श्राविकाओं ने माला-ग्रहण और सम्यवत्व घारण किया । यहाँ पर लगभग एक मास ठहर कर श्रीपुज्यजी ने श्रीवक समुदाय का समाधान किया। फिर वहां से चलकर संघ के प्रधान पुरुष सेठ वीरदेव आदि के अनुरोध से धूमधाम से आ दि त्य पा ट नगर में प्रवेश किया । श्रीशान्तिनाथ भगवान को नमस्कार किया। वहां पर माध शुक्ला पूर्णिमा के दिन श्री जोल्ह सकुलोत्पन्न सेठ तेजपाल आदि श्रावकों ने मिलकर बढ़े समारोह के साथ प्रतिष्ठा महामहोत्सव करवाया । इस उत्सव में श्रीश्राष्मदेव आदि पांच सी जिनम्रतिमाओं की प्रतिष्ठा श्रीपूज्यजी के हाथ से करवाई गई। तत्पश्चात फागुन विद पष्ठी के दिन मालारोपण, सम्यक्त्वधारण आदि उत्सव हुमा।

इसके बाद सम्बत् १३६२ मार्गशीर्ष बिंद क्छी के दिन दो चुल्लकों को बड़ी दीचा प्रदान की और आविकाओं की मालाग्रहण के निमित्त एक उत्तम उत्सव किया गया।

११७, इसके बाद सं० १३६३ में कार्तिक के महीने में श्रवस्था में छोटे होते हुए भी भीषुज्यजी ने अपना आवश्यक कर्षच्य समस्कर केट तेजपाल द्वारा विस्तारपूर्वक करवाये अये धनसारनन्दि-महोत्सव की सफलता के निमित्त श्रवि कठिन 'प्रथमोपधान तप' वडी उत्तमता से निमाया । इसके बाद मोखदेव शावक के अत्यधिक आग्रह से और उसके द्वारा लिये गये अभिग्रह की पूर्ति के लिये महाराज ने फागुन सुदि दशमी के दिन पाट ग से चलकर जीरा प श्ली के अलंकार भूत श्रीपारवेनाथदेव मगवान को बन्दना की । वहां से नार उद्ग (नाइोद ) स्थान में मंत्रीस्वर गोहाक के अनुरोध से आये। दो दिन ठहरे और फिर वहां से श्री आशोटा नामक स्थान की विहार कर गये। आशो टा में श्यामल-कुल-भूषण, शत्रुक्षय आदि महातीर्थी की यात्रा करने से विश्वविख्यात, सदाचारी, श्रीसंघ के प्रधान पुरुष सेठ वीरदेव श्रावक ने श्रावक-समुदाय एवं श्रीरुद्र के प्रत्र राजा. गोधा, सामंत्रसिंह श्रादि बड़े-बड़े नागरिक लोगों को सम्मुख लाकर बड़े ठाट-बाट से महाराज का नगर में प्रवेश करवाया । यह प्रवेश महोत्सव श्रीजिनकशलप्ररिजी महाराज के भी म प ल्ली प्रवेशोत्सव से भी विशेष महत्वशाली हुआ। वहां से चलकर महाराज बुज द्री नामक स्थान में आये। यद्यपि मार्ग बढ़ा विकट था और डाकृत था. हिंसक जन्तभों की भरमार थी. नदी नाले, पहाड़ आदि के कारण जमीन भी बढ़ी ऊबड़-खाग्ड थी। परन्त मार्ग में मोखदेव आवक की श्रीर से सुप्रवन्त्र होने के कारण श्रीपुज्यजी राजमार्ग की मांति निःश्ह हो श्रपने प्राप्य स्थान की सकुशल पहुँच गये। मोखदेव श्रावक सेठ छजला के विशालकृत गगन का श्लंकारभूत चमकीला सर्य था। चाहमानवंश मानस-सरोवर का राजहंस था। अपनी प्रतिज्ञा के निमाने में अद्वितीय था। मोखदेव श्रावक ने बुजद्री के राजा उदयसिंह की तथा समस्त नागरिक लोगों की साथ लाकर बड़े प्रमाव से श्रीपुज्यजी को नगर में प्रविष्ट करवाया।

११८. उसी वर्ष श्रेष्ठिवर्य मोखदेव ने सेठ राजसिंह के पुत्र पूर्शसिंह, ध्यासिंह आदि सकल कुदुन्वियों से परामर्श कर श्री राजा उदयसिंह की तरफ से राजकीय सहायता पाकर अर्बु दा च ल ( आव् पर्वत ) आदि तीर्थों की यात्रा करने के लिये श्रीपूज्यजी से प्रार्थना की । ज्ञान-ध्यान में अपने पूर्वाचार्यों का अनुकरण करने वाले श्रीपूज्य जिनक्षणसरिजी महाराज ने अपने देवी-ज्ञान-बल से यात्रा की निर्विप्तता को जानकर और तीर्थयात्रा धर्मप्रमावना का सबसे बढ़ा अंग है, सम्यवस्त्व की निर्मलता का निदान है, यह सुश्रावकों के अवस्य करने योग्य है, ऐसा सम्भक्तर मोखदेव श्रावक को अपनी ओर से अनुमति दी । पूज्यजी का अवदेश पाने पर सोलख और श्रीमाल आदि प्रान्तीय संघ के प्रधानपुरुष श्रेष्ठिवर्य साह बीजा, साह देवाल, साह जिनदेव, साह सांगा आदि ने स्वपचीय-परपचीय महानुभावों को तथा अन्य संघों को तीर्थयात्रा निमन्त्रण के लिए कुंकुम-पत्रिकायें मेजी गई । मार्ग में कमस्त संघ की देखमाल, निगाह-निगरानी का मार साह मूलराज और साह प्रास्ति को सौंपा गया । सेठ मोखदेव ने दीर्थयात्रा में साध चलने योग्य देवालय के आकार का एक रच बनवाया, जिसमें चैत्र शुक्ता बच्टी आदित्यवार के दिन श्रीशान्तिनाथ मगरान् के विस्व की स्थापना करके महाराज से वासचेप करकाया । इसके बाद बढ़े ठाट-बाट से अठाई महोत्सव की स्थापना करके महाराज से वासचेप करकाया । इसके बाद बढ़े ठाट-बाट से अठाई महोत्सव

किया गया। बूज ही निवासी सेठ काला, साह कीरतियंह, साह होता, साह मोजा आदि विधिसंघ तथा मंत्री उद्गा आदि अन्य आवक संघों को साथ लेकर चैत्र सुदि पूर्शिया के दिन श्रम सहूर्त में देवालय सहित संघ ने प्रस्थान किया। श्रीपूज्यजी भी श्रीलब्बिनियान महोपाध्याय, अमृतचन्द्रशिया आदि प्रन्द्रह सुनियों और वयदिं महत्तरा आदि आठ साध्वियों को साथ लेकर संघ के साथ तीर्थयात्रा को चले।

११६. मार्ग में भी बुजद्री संघ और सोलख प्रान्तोयसंघ मी श्री ना या तीर्थ में श्रा मिले। बहां पर सेठ खरा मादि मुख्य २ आक्कों ने तथा सेठ मोखदेव ने इन्द्र पद आदि पदों को प्रहरा कर बड़ी प्रभावना की और भी महावीर भगवान के खजाने में दौ सौ रुपये नगद देकर अपने द्रव्य का सदुपयोग किया । इसके वाद समस्त श्रीसंघ द्वारा पूजित-सेवित भीपूज्यजी महाराज तीर्थराज आबू यहुँचे । वहां पर अबेदाचल के अलङ्कार, सकलजन मनोहार, भारतीय प्राचीन शिल्पकला के सार, प्रसिद्ध मन्दिर विमल विहार, श्रीलूशिगविहार, श्रीतेजसिंह विहार के मूल अलझार भीकाषमदेव एवं नेमिनाय प्रमुख तीर्यक्रों की भक्ति-माव से वन्दना को। वहां अंब्डी मोखदेव श्रादि समस्त श्रीसंघ ने इन्द्र पद, श्रमात्यपद आदि पद ग्रहण, महाध्वजारोपण, श्रवारित सत्र आदि अनेक महोत्सव किये और पाँच सौ रुपये भगवान के भएडार में प्रदान कर अपने धन को सफल किया । वहां से चलकर प्रहादनपुर के न्तूप में अलङ्कार समान ग्रमप्रधान श्रीजिनपतिग्रहिजी महाराज की प्रतिमा की सुद्र स्थ ला ग्राम में आकर नमस्कार किया। इसके बाद जी रा प ली में आकर श्रीसंघ सहित श्रीपुज्यजी ने महाप्रभावी लच्मीनाथ-श्रीपार्श्वनाथ भगवान की बन्दना की। वहां पर श्रीसंघ ने इन्द्रपद आदि महोत्सव का विधान किया और भगवान के मएडार में डैढ़ सौ-रुपये प्रदान कर धन का सदुपयोग किया। वहां से चल कर श्रीसंघ च न्द्रावती नगरी आया। वहाँ पर सेठ भांभाग, क्या श्रादि नगर निवासी शावकश्चन्द ने साधमी वात्सल्य, श्रीसंघ पूजा श्रादि के विधान से संघ का बड़ा सम्मान किया। संघ ने इन्द्र आदि पद के प्रहशा से श्रीयुगादिदेव के मन्दिर-कोश में दी सी रुपये प्रदान किये। वहां से विदा होकर श्रीपूज्यजी ने समस्त संघ के साथ आ रा स न नामक स्थान में श्रीनेमी खर आदि पांच तीर्थों को नमस्कार किया और श्रीसंघ ने इन्द्रपद आदि ग्रहण कर डैढ़ सी रूपये वितरण किये। तदनन्तर श्री तारंगाजी तीर्थ में आकर समस्त यात्रीदल ने श्रीकुमारपाल भूपाल के कीतिंस्तम्म रूप श्रजितनाथ मगवान् की प्रशाम किया। इन्द्रपद आदि के निमित्त डैड्सी रूपये देकर धन की सफल किया। वहाँ से ज़ीट कर श्रीसंघ ति श् क्रम् व्याया । वहां पर मंत्रिवर सांगराजी के पुत्र रत्न मंत्री मंडलिक, मंत्री वयरसिंह, साह नेमा, साह कुमारपाल, महीपाल आदि स्थानीय श्रीसंघ ने महाराज महीपाल के पत श्रीरामदेवजी की आज्ञा से श्रीसंघ का नगर प्रवेश महोत्सव करवाया। वहां पर श्रीपूज्यजीने

'च्छुविंघ संघ को साथ लेकर वड़े समारोह से चैत्य परिपाटी की और श्रीसंघ ने अन्य स्थानों की तरह इन्द्र भादि पदों को स्वीकार कर डैढ़ सौ रुपये भीपार्थ नाथ मगवान के मन्दिर में भेंट चढ़ाये।

चारों कीर दिशाओं से फैलने बाले महाराज के गुर्खगरा और कीर्चि-सम्बाद की सुनकर राजसभा के सदस्यों सहित महाराज रामदेव के हृदय में श्रोपूज्यजी के दर्शन की उत्कराठा जागृत हुई और सेठ मीखदेन और यन्त्री मंडलिक को कहा कि "छोटी सी उन्न वाले आपके गुरुओं का बहुत बुद्धिप्रकर्ष सुनने में आया है। इसिखये उनके दर्शनों के लिये में वहां वल्या, नहीं तो उन्हें यहां मेरी सभा में लाख्यो ।" मोखदेव और मन्त्री मंडलिक का विशेष आग्रह देखकर श्रीपूज्यजी महाराज श्रीलब्धिनिधान महोपाध्याय आदि साधुओं के साथ महाराजा रामदेव की सभा में पधारे। राजा रामदेव ने श्रीपूज्यजी को दूर ही से श्राता देखकर श्रपने राजसिंहासन से उठकर चरख-वन्दना की और पूज्यजी के बैठने के लिये अपने हाथ से चौकी बिछाई। श्रीपूज्यजी ने हृदय से आशीर्वाद दिया । मुनिराजों के विराजने के बाद श्रीसारंगदेव नामक महाराज के व्यास ने अपनी रचना की हुई संस्कृत कविता सुनाई। उनकी रचना में श्री लुब्धिनिधान महोपाध्यायजी ने क्रिया सम्बन्धी त्र हि बताई। इस बात से राजा रामदेव के हृदय में आश्चर्य हुआ और बारंबार सभा में कहने लगे कि--''इन उपाध्यायजी महाराज की वाक्पद्वना और समस्त शास्त्रों का रहस्य झान ऋलीकिक शक्ति का परिचायक है। इन्होंने हमारी सभा के श्रीढ विद्वान व्यासजी की रचना में भी अशुद्धि दर्शादी है।" इसी प्रकार अन्य समासद मी आश्चर्य से अपना मस्तक धुनते हुए श्रीपूज्यजी और उपाध्यायजी के गुर्खों की मुक्तकएठ से प्रशंसा करने लगे। श्रीपुज्यजी ने तात्कालिक वनिता से श्रीरामदेव महाराज का वर्शन इस प्रकार किया :---

## विहितं सुवर्णसारङ्गलोभिनाऽपि त्वयाऽद्भुतं राम !। यत्ते लङ्कापुरुषेण ननु द्दे श्रीर्वरा सीता॥

[ हे राजन् ! राम ! (रामदेव ) उस इतिहास-प्रसिद्ध राम की तरह आप सुनर्गरूपी मृग के लोभी हैं, परन्तु लंको के कापुरुष रावश ने उनकी सीता नामक श्रेष्ठ मार्या की हर लिया । किन्तु आपकी लक्ष्मीरूपी सीता को छीनने बाला कोई नहीं है । आप में और उस ऐतिहासिक राम में यही आअर्थजनक मेद है ।]

इस मावगर्भित स्ठोक को सुनकर सारी सभा आधर्य निमग्न हो गई। इसके वाद शाजा साहब रामदेव ने श्रीसिद्धसेन आदि आचार्यों को बुलाकर उनके समद्य श्रीपूज्यजी से इस कंडस्थ कविता को विक्ट अचरों में लिखवाई। इस नूतन राजसमा में भी स्वयाव सिद्ध गगन्यता को धारण धरने वाले श्रीपुज्यजी ने उस उद्घिखित कविता को एकबार सरल रीति

\*\*\*\*

से बांचकर नानार्थंक नाममाला (कोष) के बल से मनोबाञ्छित विविध अर्थ करके बतलाये और उन श्लोकों को इसी दूसरी तरह बक्रता से लिखे। सभी सभासद लोग श्रीपूज्यजी की और एकटक निगाह से निहारने लगे। इसके बाद श्रीपूज्यजी ने आये हुए आचार्यों और व्यासजी के कायस्थ लेखकों से प्रत्येक श्लोक के एक-एक अवर को भिष्म-मिष्म लिखवाकर और मिटाकर तीसरी बार तीन रलोकों को एक पट्टी पर लिखवाये और उनके द्वारा राजा के मनोविनोद के लिये विश्वकाव्य सम्बन्धी अव्ध्रुत चातुरी का प्रदर्शन करने के हेतु एक चित्रकाव्य मय राजहंस की रचना की।

इस प्रतिभा के चमत्कार को देखकर राजसभा के समस्त लोग कहने लगे कि ''यद्यपि इस विषम कलिकाल में सब लोगों की कलायें लुप्तप्राय हो गई हैं। परन्तु जिनशासन में अतिशय कला-कलाप को धारण करने वाले श्रीपूज्यजी जैसे अब भी भूमएडल पर वर्तमान हैं।'' इस प्रकार महाराज का गुण वर्णान किया जाने लगा। इस भांति श्रीपूज्यजी ने राजा राम की सभा में चमत्कार दिखला कर वहां से लीटकर श्रीसंघ के आवास स्थान पर पदार्थण किया।

समस्त श्रीसंघ वहां से चलकर च न्द्राव ती नगरी होता हुआ बूज ही स्थान में वापिस आया। वहां पर तीर्थ्यात्रा में चतुर्विघ संब के सारे भार को निभाने वाले, बिना किसी कामना के सोना—चांदी, वस्त्र, घोड़ा आदि ग्रुख्य—ग्रुख्य वस्तुओं के ग्रुपात्र—दान से अपने धन को सफल बनाने संघपति मोखदेव श्रावक ने राजा उदयसिंह आदि नागरिक लोगों को सम्गुख लाकर गाजे—बाजे के साथ चतुर्घिव संघ सहित रथस्थ देवालय का प्रवेश महोत्सव किया। श्रीपूज्यजी ने अपने ग्रुनि परिवार के साथ इसी स्थान पर चातुर्मास किया।

भाषार्य श्रीजिनपबस्ररिजी के विषय में यह जनशुति प्रसिद्ध है कि एक बार, जबिक वे यात्रार्थी श्रीविवेकसमुद्रोपाष्याय आदि मुनियों के साथ वा ड मेर गये हुए थे। वहां लघुद्धार वाले मन्दिर में विशालकाय मगवान श्रीमहाबीर की मृतिं देखकर वाल्यस्वमाव से प्रेरित होकर ये शब्द कहे कि—

### "बुहा गाँढा वसही वड्डी अन्दरि किउं करि माग्गी।"

अर्थात् इतने छोटे द्वार वाले मन्दिर के अन्दर इतनी निशाल सूर्ति हैसे लाई गई। इससे कितने ही आवकों को असन्तोष व अरुचि भी पैदा हुई, किन्तु शीघ्र ही श्रीविवेकससुद्रोपाच्यायबी ने उसका समाधान कर दिया।

इसके बाद आप जब गुजरात के लिए विहार कर रहे थे, उस समय मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे ठहरे। तब एकान्त में यह चिन्ता हुई कि "कल गुजरात पहुंच कर पर्चनीय संघ के सम्मुख धर्मदेशना देनी है और मैं बालक हूं, केसे धर्मदेशना दे सक्गा ?" तो सरस्वती नदी के किनारे ठहरने के कारण सरस्वती ने सन्तुष्ट होकर वरदान दिया और आपने प्रातःकाल पाटण पहुँचकर 'अर्हन्तो भगवन्त इन्दमहिता' इत्यादि शार्द् लिक्किडितछन्दोबद्ध नवीन काव्य का निर्माण कर उसका ऐसा सुन्दर प्रवचन पर्चनीय संघ के संमुख किया कि सब आश्चर्य चिकत हो गए और आपको 'बालधवलकूर्चाल सरस्वती' इस उपाधि से सुशोभित किया गया।

संवत् १४०४ में वैशाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन किसी ने कपट से आपको अमरपुर का अतिथि बना दिया।



THE STREET STREET STREET STREET

4 **j**a

#### श्री जिनलव्यसूर्र

ज्ञाचार्य भी जिनपश्चारि के पहु पर भी जिनलान्धियरि ज्ञामिषिक हुये। आपका जन्म सं० १३७८ में मालू गोत्र में हुआ था। सं० १३८८ पाटस में आपने दीचा प्रहस की थी। उपाच्याय पद आपको भी जिनकुशलयरिजी ने ही दिया था। आप जिनपश्चारि के विद्या गुरु थे और उपाध्याय विनयप्रम के सहपाठी थे। विनयप्रम को उपाच्याय पद भी आपने ही दिया था। आपका पद्धामिषेक पाटस निवासी नवलखा गोत्रीय साह अमरसी ईश्वर कृत नन्दि महोत्सव द्वारा सं० १४०० आषाद सुदिक प्रतिपदा को सम्पन्न हुआ था। आपको स्तरि मंत्र भी तरुसप्रमाचार्य ने दिया था। तदनन्तर क्रम से आप सब सिद्धान्तकों के शिरोमिश्व और अध्य विधान प्रक हुये। सं० १४०६ में नामपुर में आपका स्वर्गवास हुआ था।

## श्री जिनचन्द्रसूरि

आपका जन्म आजहर गोत्र में सं० १३८४ में हुआ था और सं० १३६० में आपने केवल ४ वर्ष की अवस्था में दीवा प्रहण करली ली। सं० १४०६ माघ सुदि दशमी को जेसलमेर में नागपुर निवासी श्रीमाल वंशीय राखेचा गोत्रीय साह हाथी कृत नंदिमहोत्सव पूर्वक आप की पद स्थापना हुई थी। श्री तरुणप्रमाचार्य से आपने भी स्नार मंत्र प्रहण किया था। सं० १४१४ आषाद वदि त्रयोदशी के दिन स्तम्म तीर्थ में आपका स्वर्गवास हुआ। क्र्याराम रमणीय प्रदेश में आपका स्तूप निवेश किया गया था।

स्रिन सहज्ञज्ञान रचित विवाहलो से आपके संबंध में निम्न ज्ञातम्य वातें प्राप्त हैं:---

(मह) देश के इसुमाल यांच में मंत्री केन्द्रा निवास करते थे। उसकी पत्नी सरस्वती की इचि से पातालकुमार का जन्म हुआ था, इमार बड़े होने लगे। इघर दिल्ली नगर से रयपति संघपति ने शतुज्जयतीर्थ की यात्रार्थ संघ निकाला। इसुमालो में आने पर मंत्री केन्द्रा भी उसमें सम्मिलित हुये। क्रमशः प्रयाल करता हुआ संघ शतुज्जय पहुंचा। तीर्थपति शरूवमदेव प्रश्न के दर्शन कर सबने अपना जन्म सफल माना। वहां गच्छनायक श्री जिनकुशलग्रिर का वैराम्यमय उपदेश अवस्य कर पातालकुमार को दीचा लेने का उत्साह प्रकट हुआ। पर माता से अनुमति प्राप्त करना कठिन था। अन्त में किसी तरह माता ने प्रवोध पाकर आज्ञा देदी और पातालकुमार को ग्रिरजी ने वासचेप देकर उन्हें शिष्यरूप से स्वीकार किया। यथा समय दीचा की तैयारियां होने सभीं। मन्त्री केन्द्रा ने चतुर्विध विधि संघ की पूजा की। याचकजनों को

<sup>\*</sup> P N. J. बाद १

मनोबांद्वित दान दिया। पातालकुमार का बरबोडा निकला और वे वतश्री से हथलेबा जोडने (दीवा लेने) गुरुश्री के पास आगये। गुरु महाराज ने उसका दीवा—कुमारी से बिवाह करवा दिया (दीवा देदी)। इस समय दिल्ली आदि नगरों की ख़ियाँ मंगलगान गाने लगीं। गुरुवर जिनकुशलंद्धरि ने आपका दीवा नाम जशोभद्र (यशोभद्र) रखा। श्री अमीचंदगिध के पास आपने विद्याच्ययन किया। यथा समय पढ़ लिखकर योग्यता प्राप्त होने पर श्री जिनलंद्धिद्धरि अपने अंतिम समय यशोभद्र श्रुनि को अपने पद पर प्रतिष्ठित करने की शिवा दे गये। तदनुसार तरुवाप्रभद्धरि ने सं० १४०६ माध सुदि १० को जैसलमेर में आपको गच्छनायक पद पर प्रतिष्ठित किया। पाट महोत्सव हाजीशाह ने किया।

### श्री जिनोदयसूरि

अगपका जन्म सं० १३७५ में पाण्डरापुर निवासी मान्ह गोत्रीय साह रुद्रपाल की धर्मपत्नी धारल देवी की रत्नकुदि से हुआ था। आपका जन्मनाम समर था। सं० १३८६ भीमपल्ली में महावीर चैत्य में पिता रुद्रपाल द्वारा कृत उत्सव से बहिन कीन्ह के साथ आचार्य प्रवर श्री जिनकशलखरिजी के पास दीचा ग्रहण की। दीचावस्था का नाम सोमप्रम रखा गया था। सं० १४०६ में जेसलमेर में श्री जिनचन्द्रखरि ने स्वहस्त से इनको वाचनाचार्य पद प्रदान किया था। सं० १४१५ ज्वेष्ठ कृष्णा १३ को स्तम्भतीर्थ में अजितनाथ विधि चैत्य में लूखिया गोत्रीय साह जेसल अकृत नंदिमहोत्मव द्वारा तरुणप्रभाचार्य ने आपकी पद स्थापना की। तदनन्तर आपने स्तम्भतीर्थ में अजित जिन चैत्य की प्रतिष्ठा की तथा शत्रुखय तीर्थ की यात्रा की। पांच स्थानों पर पांच बडी प्रतिष्ठायें की। आपने २४ शिष्य और १४ शिष्या की दीचित किया एवं अनेकों को संघवी, आचार्य, उपाध्याय, वाचनाचार्य, महत्तरा आदि पर्दो से अलंकत किया । इस प्रकार पञ्चपत्र दिन (पांचों तिथि) के उपवास करने वाले, बारह ब्रामों में अमारिषोषणा कराने वाले तथा अहुईस साधुओं के परिवार के साथ अनेक देशों में विदार करने वाले आचार्यश्री का सं० १४३२ शाहपद विद एकादशी को पाटण नगर में स्वर्गवास हुआ।

इनके विषय में विक्षित पत्र के आधार पर कुछ विशेष वृत्त झात हुआ है, यह विक्षित श्री जिनोदयस्रि के शिष्य मेरुनन्दनगिया ने लिखकर सं० १४३१ में अयोध्या में विराजमान

राजकांभ प० सुदि १२, च० प० आरू द सुद २, सम्मयसुन्दरीय आषाद वदि १३ × जयसोमीय गुरुपवेक्रम तथा झानकतारा कृत रास आदि के अनुसार पट्टाभिषेक महोत्सव दिल्ली निवासी श्रीमाल रुद्रपाल, नींबा सघरा के पुत्र संघवी रतना प्रांनग और शाह बस्तुपाल ने किया आ

श्री लोक हताचार्य को मेजी थी। इसमें उन्होंने अपने और गुरु जिनोहयस्त्रिजी की यात्रा का विस्तृत वर्णन (दया है। वे लिखते हैं:—

हम प्रातःकाल परिषदा में व्याख्यान देते हैं, दोपहर को ज्ञानकलश्रम्ननि को जैनागम की वाचना देते हैं, एवं उन्हें और मेरुनन्दन मुनि, ज्ञाननन्दन मुनि तथा सामरचन्द्र मुनि को साहित्य लक्षणादि शास्त्र पहाते हैं। नागपुर (नागोर) से हमने दो छोटे लेख आपके पास भेजे। उसके बाद फलवर्षिका (फलीदी) में श्री पार्श्वनाथ को नमस्कार किया। उसके बाद फिर नागोर में मोहण श्रावक द्वारा मालारोपण करवाया।

इसके बाद राजा खेत के परम प्रसाद पात्र साधुराज रामदेव आवक ने मेदपाट ( मेवाड ) में हमें आमन्त्रित किया । हम भीग्रुड नाह० गज्जण आवकों सहित कुशमानपुर पहुंचे और जिनचन्द्रसिर के चरणों से पवित्रित स्तूप को नमस्कार किया । शुद्धदन्तीपुरी में पांच रोज ठहरे आषाड़ की प्रथम द्वादशी के दिन नदक्लवती में श्री महाबीर को नमस्कार किया । प्रातःकाल श्रीमाल कुल के सा० भादा के पुत्र तोन्हा आवक ने महोत्सव से अपने स्थान पर बुलाया और

क्ष भी लोकहिताचार्य के सम्बन्ध में कोई इतिवृत्त शास नहीं होता; किन्तु सं० १४३१ में आचार्य जिनोदयसूर के शिष्य मेरुनन्दन गरिए ने अयोध्या में विराजमान आएको जो विद्वास-पत्र भेजा था, उससे कुछ कातव्य बातों पर प्रकाश पड़ता है; जो निम्न है: —

इसके बाद ऋगाहिक्कपुर का वर्णन है। वहां से तेजः कीर्तिगिण, हर्षचन्द्रगिण, भद्रशोलमुनि, पिएडत ज्ञानकलश्त्रीन, धर्मचन्द्रमुनि, मेरुनन्दन मुनि, मुनि तिलकमुनि, ज्ञाननन्दनमुनि, सागरचन्द्र मुनि ऋदि शिष्य-मएडल सहित श्री जिनोदयसूर ने ऋपनी पर्यु पास्ति निवेदन की है।

विज्ञप्ति ऋयोध्या मेजी गई थी। उसका स्नाठ श्लोकों में ऋच्छा वर्णन है। उस ऋनेक विशेषण्युता नगरी में रत्नसमुद्रगिण्, राजमेरुमुनि, स्वर्णमेरुमुनि, पुरायप्रधानगिण ऋादि यतिवरीं सहित श्री लोकहितसूरि विराजमान थे।

इससे पूर्व श्री रत्नसमुद्र मृनि द्वारा भावण (नगस मास में खिक्कित विद्यांप्त को प्राप्त कर श्री जिनोदयसूर आदि अत्यन्त आनन्द प्राप्त कर चुके थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि श्री खोकहिताचाय ने उपदेशमाला का व्याख्यान करते हुए चतुर्मास व्यतीत किया है, और पण्डित रत्नसमुद्रगणि; पण्डित सुवर्णोमरुमृनि, पण्डित राजमरुम्नि आदि ने कर्मग्रन्थ पर किसी दीका का निर्माण किया है। उससे यह भी ज्ञात हुआ। कि ठक्कृत चन्द के पुत्र मन्त्रिदलीयवशोद्भव राजदेव आवक द्वारा सूचित तीर्थयात्रा में श्री खोकहिताचार्य मगध देश में विहार के समुदाय को प्रसन्न करते हुए राजगृह पहुंचे और मृनिसुत्रत जिनेश्वर की बन्दना की। तदनन्तर वैमारगिरि एवं विप्लाचल पर जिनसमाज को नमस्कार किया। भावकों ने नवीन जिन प्रासादों का निर्माण कर श्री ब्राह्मण कुण्ड और खित्रय कुण्ड को विशेष रूप से भूषित किया वहां से खीटकार विहारादि स्थानों में पहुंचे। पुन: वापिस जाकर वैभार और विपुत्ताचल में जिन प्रतिमाओं को नमस्कार किया और अनेक की सविस्तार प्रतिष्ठा की। वहां से होते हुए वे अयोध्या पहुँचे और पंचतीर्थी की नमस्कार किया। साधार श्रीवक के आग्रह से इन्होंने वहाँ चातुर्मस किया।

इसने विविद्र्वक वर्षप्रनिथार्व मनाया। वहां वंद्रह दिन ठहरे। फिर सैंकडों पैदल सिपाहियों सहित साधुराज रामदेव हमें लेने आया। दो प्रहर में सब मार्ग को पार कर हमने मेवाड के कविल-पाठक नाम के सुसाजित नगर में श्रीविधिबोधिद विहार के श्रीकरहेटक पार्श्वनाथ की सादर वंदना की और नहीं चातुर्मास किया। मार्गशीर्ष के प्रथम क्य के दिन श्री भागवत दीवा महोत्सव हुआ। दीवाएं ये थीं—

| पूर्व नाम                                     | दीचा नाम           |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| १ चौरासी गाँवों में अमारि घोषणा कराने के      |                    |
| लिये प्रसिद्ध मंत्रीश्वर अरसिंह की संतान      | कन्यास विलास मुनि  |
| बोचरा गोत्रीय लाखा का पुत्र धीखाक मंत्री      |                    |
| २—काखोडा-गोत्रीय राखा का पुत्र जेहड           | कीर्तिविलास मुनि   |
| ३—- आहड वंशी खेता का पुत्र मीमड श्रावक        | कुशलविलास ग्रुनि   |
| ४-भूतपूर्व देश सचिव मान्ह् शास्त्रीय इंगरसिंह | मितसुन्दरी साध्वी  |
| की पुत्री उमा                                 |                    |
| ४—ज्यावहरिकतंशी महिपति की पुत्री हांस         | हर्षसुन्दरी माध्वी |
|                                               |                    |

इसके बाद साधुराज रामदेव ने पांच दिन अमारी की घोषणा करवाई और मात-आठ दिन गरीब आवकों की सहायता की। इसके बाद जब सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए तो हम सेल्लहस्त खेमू आवक द्वारा आमन्त्रित होकर उसके शतपित्रका आदि स्थानों में घूमे। इसके बाद पद्यपि हम गुजरात जाना चाहते थे तो भी साधुराज रामदेव के आग्रह से राजधानी पहुंचे। फाल्गुन कृष्णा अप्टमी को सोमवार के दिन अमृतसिद्धियोग में जिनबिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव किया। वहां अनेक जिन प्रतिमाएं और श्री जिनरत्नद्विर की मृतिं की स्थापना की। यह करहेटक पार्श्वनाथ की ही कृपा थी कि म्लेच्छ संकुल संनिवेशों में भी यह सब कार्य निरावाध सम्पन्न हुआ।

इसके बाद नरसागरपुर के निवासी मन्त्रीश्वर मुखा के वंशज मंत्रीश्वर वीरा ने हमें लेने के लिये अपने माई मन्त्रीश्वर मण्डलिक के पुत्र मन्त्री सारंग को मेजा। हम मंत्री सारंग के साथ सहित श्री करहेटक पार्श्वनाथ को नमस्कार कर फाल्गुन शुक्ला दशमी को खाना हुये।

नागहृद (नागदा) में हमने नवस्वरह पार्श्वनाथ के दर्शन किये। ईडर के किले में चीलुक्यराज द्वारा निर्मापित सुन्दर तोरख युक्त विहार वाले ऋषभदेव की, बढनगर में आदिनाथ और वर्द्धमान की, सिद्धपुर के चक्रवर्ती सिद्धराज जयसिंह द्वारा कारित देवालय में परमेष्ट्री की

#### चार मृतियों की वंदना करते हुये हम बीत्र के प्रथम पद में कड़ी के दिन (?) पचनपुर पहुंचे १

मंत्रीस्वर वीरा बहुतसी में ट लेकर खान से मिला। खान प्रसम हुआ और यात्रा के लिये फरमान प्रदान किया। उसके बाद प्रवेशक महोत्सव पूर्वक नगर में प्रवेश कर उसने श्री शान्तिनाथ की वंदना की और पुएयशाला में गुरु को नमस्कार कर अपने स्थान पर गया।

उसने लकड़ी का सुन्दर एरं सुसक्तित देवालय तैयार किया। उसमें चैत्र की द्वितीय पच की पष्ठी को श्री ऋषभदेव का निवेश किया। मंत्रीश्वर बीरा और मंत्री सारंग संघ के अधीरवर बने। उन्होंने नरसमुद्र को सर्वथा तृष्त किया। चारों दिशाओं से लोग संघ में सम्मिलित हुए और श्री देवालय का निष्क्रमण महोत्सव अत्यन्त विस्तार से हुआ।

नरसमुद्र से निकल कर कुमरगिरि पर पहला प्रयाख हुआ। इसके बाद कुंकुमपत्रिकाओं द्वारा समाहृत मरु-मेदपाट-सपादलच-माड-सिन्धु-बागड्-कौशल आदि देशों के लोगों सहित हम भी नैसाख की पहली दतीया के दिन वहां पहुंचे। वहां से सलक्षणपुर पहुँचे। गेटा के पुत्र इंगर ने प्रवेशक महोत्सव किया । सा० कोचर द्वारा उद्धारित विधिविद्वार में सैन्वव-पार्श्व की नमस्कार किया । दो दिन ठहर कर शंखदरपुर पहुंचे अपीर वहाँ चार दिन ठहरे । फिर पाटल पञ्चासर में नेमि जन और वर्द्ध मान की नमस्कार कर मण्डलग्राम पहुंचे। वहां बाहडमेर के परीक्षि विक्रम, राजापचन के का हड, स्तम्मतीर्थ के गीवल की महाधर पद ।दया । वीरा ने उनका सम्मान किया श्रीर उनके संवपति पद खनक तिलक कर संवरित स्थापनाचार्य विरुद् प्राप्त किया । इसके बाद साधु तेजपाल के पुत्र कड़क सुअविक का सर्व भी संव में सब कार्य में प्राधान्य हुआ। इसके बाद म्यान द्वाप देश से पं व हर्षचंद्रगिश हमसे मिले फिर सौराष्ट्र मंडल से मिडियाउद्र स्थान में मिले हुए सौराष्ट्रपति के प्रसाद पात्र, अजाशहपुर पार्श्वनाथादि के समुद्धारक मुंजालदेव के नंदन वीरा के बड़े माई पूर्ण सुश्रावक ने अच्चय तृतीया के दिन सम्पूर्ण संघनायकत्र धारण किया और हम प्रवेश महोत्सन सहित बोघावेलकुल स्थान में पहुँचे और ननखरह पार्श्वनाथ की वंदना की। वहीं श्री विनयप्रम से सावात्कार हुआ। आगे बढ़ कर विमलाचल के निकट संघ ने तम्बु लगाए, यह ां से शत्रुञ्जय 'दखाई देने लगा । अनेक दानों द्वारा संघ ने सिद्धाचल के दर्शन को सफल किया । उसके बाद संघ पादिसमपुर होता हुआ शत्रुञ्जय पर्वत पर चढ़ा । प्राकार के अन्दर घुसकर खरतरविहार, नन्दीश्वरेन्द्र मराडप, उज्जयन्तावतार, श्रीस्वर्गारीहरा, त्रिलक्तीरशादि स्थानीं का सीन्दर्य देखता हुआ संव विहार मण्डल में पहुंचा। घड़ां उसने युमादिदेव के दर्शन कर अपने आपको कृतकृत्य किया । संघवति मंत्री पूर्ण और मंत्री बीरा ने अनेक प्रकार से इस महातीर्थ की महिमा को स्क्रास्ति किया एवं ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया की प्रतिष्ठा महोत्सन किया । हमने ६८ मृतियां प्रतिष्ठित की । विस्तार पूर्वक मालारोप्रया महोत्सव हुआ । फिर युगप्रधान जिनकुशलखरि की कीर्ति के विस्तारक मानतुंग नाम के खरतरविहार में संघपतियों ने पूजादि की । श्रीजिनरत्नखरि की पूजनादि द्वारा प्रसक्ष किया । फिर विमलाचल के विहारों में महाध्यजारोपण पूजा की । इस प्रकार वहां आठ दिन तक रहे ।

इसके बाद संघ गिरिनार तीर्थ के लिये चला। विनयप्रम महोपाच्याय शरीर से सशक न थे। अतः स्तम्मतीर्थ चले गए। अजागृहपुर में तीन दिन श्री पार्श्वनाथ की उपासना की। किर अर्णापुर होते कोटिनारपुर पहुंचे और वहां अम्बिका का पूजन किया। देवपत्तनपुर में श्री चन्द्रप्रम स्वामी आदि जिनवरों को नमस्कार किया। मांगल्यपुर में नअपञ्चन पार्श्वनाथ की बन्द्रना की। हमने मन्त्रि पूर्ण द्वारा कारित दारुमयी पीषधशाला में तीन दिन तक विश्राम किया। श्रीजीणदुर्ग में श्री पार्श्वप्रसु को पूज कर खेताचल पर चढ़े। वहां नेमि जिनवर के दर्शन किये। वहां भी वीरा और पूर्ण ने शत्रुष्टजय की तरह कृत्य किये। पांच दिन वहां उहर कर उज्जयन्त से उत्तरे। मांगल्यपुर पहुंचे। वहां लोगों के आग्रह के कारण लितकीतिं उपाध्याय, देव कीतिगिण, और साभृतिलक ग्रान को रखा।

देशवत्तनपुर में दोता महोत्सव हुआ । वहां मीहाकुल वाले मन्त्रीश्वर दांदू के पुत्र खेतसिंह का दीचा नाम च ममूर्तिष्ठनि और मान्हू शाखीय चाम्या के पुत्र पद्मसिंह का नाम पुण्य-मूर्तिष्ठनि रखा । फिर नवलवदीप होते हुए शेरीषक पत्तन पहुँचे और लोडणपार्श्वनाथ जिन को नमस्कार किया । वहां बोराने सुवर्णकत्त्रश चढ़ाया । आवण मान की पहली एकादशी को संघ ने नरससुद्रपतन में प्रवेश किया ।

श्चापके लिये मेवाड़ के देवनमस्कार के सपेद श्रवत, शत्रुञ्जय के पान श्चीर उज्जयन्त पूजन की सुपारी मेजते हैं। श्चाप स्त्रीकार करें। यहां श्रीपत्तन में चातुर्मास सान द हुआ है।

संवत १४३१ जिनपञ्चक पंच कन्याखक द्वारा प्रवित्रत एकादशी के दिन श्रीपत्तनपुर में स्थित श्रीखरतरगच्छाचार्य श्री जिनोदयस्रि-गुरु के आदेश से उनके शिष्य मेरुनन्दन गणि ने अयोध्यापूरी स्थित श्री लोकहिताचार्य के लिये यह महा लेख समर्थित किया।

### षाचार्य जिनराजसूरि

सं० १४३३ फाल्युन कुच्या पटी के दिवस अशाहिल पुर (पाटख) में भीलोकहिताचार्य ने इन्हें आचार्य पद प्रदान कर जिनोदयस्रि का पट्टघर पोषित किया। पट्टाभिषेक पद महोत्सव सा० कड्या घरणा ने किया था। आप सवालाख रलोक प्रभाण न्याप्रन्थों के अध्येता थे। आपने अपने करकमलों से सुवर्णप्रम, सुवनरत्न और सागरचन्द्र हिन तीन मनीषियों को आचार्यपद प्रदान किया था। आपने सं० १४४४ में विश्वौड़गढ़ पर आदिनाधमूर्ति की प्रतिष्ठा की थी। सं० १४६१ में देव कुल पाट क (देलवाड़ा) में आपका स्वर्गवास हुआ था। मक्तिवश आराधनार्थ देलवाड़ा के सा० नान्हक आवक ने आपकी मूर्ति बनाकर उनके पट्टधर श्रीजनवर्षनस्रित से प्रतिष्ठा करवाई थी, जो आज भी देलवाड़ा में विद्यमान है। इस मूर्ति पर निम्नलिखित लेख उत्कीर्थ है:—

"सं० १४६६ वर्षे माच सुद्दि ६ दिने ऊकेशार्शे सा० सोषा सन्ताने सा० सुहडापुत्रेण सा० नान्हकेन पुत्र वीरमादिपरिवारयुतेन भीजिनराजश्चरिमूर्तिः कारिता प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगच्छे शीजिन-वर्षनस्वरिभिः।"

आपके कर कमलों से प्रतिष्ठित मृतियां आज भी अनेक नगरों में बड़ी संख्या में प्राप्त हैं।



<sup>†</sup> भापको जिनोदयसूरि ने आचार्य पद प्रश्नन किया था।

नवेषुवाधीन्दुमितेथ वत्सरे निदेशतः श्रीजिनराजसूरेः। अस्थापयन् गर्भग्रहेत्र विम्बं, मुनीश्वराः सागरचन्द्रसाराः॥

जेसलमेर का तरकालीन राजा लदमणावेन राउत सागरचन्द्राचार्य का बहुत कुछ प्रशंसक और भक्त था, जैसा कि निम्नलिखित पद्म से जाना जाता है:—

> गांभीर्थवत्वात्परमोद्कत्वाह्धार यः सागरचन्द्रज्ञचमीम्। युक्त' स भेजे तदिदं कृतज्ञः सूरीश्वरान् सागरचन्द्रपादान्॥

> > (बिंक क्रिंप प्रा)

प सागरचन्त्राचाये ने जेसलमेर के चिन्तामणि पार्थनाथ के मन्दिर में भीक्षिनराजस्रि के चादेश से सं• १४४६ में जिन विन्य की स्थापना की थी—

### आचार्य जिनभद्रसूरि

आचार्य जिनराजस्वरि के पश्च पर आचार्य श्रीजिनवर्धन को सागरचन्द्राचार्य ने स्थापित किया था, किन्तु उन पर देवी त्रकोप होगया था। अतः गच्छ की उन्नति के निमित्त उनको (जिनवर्धन को) क्यू से उतार कर सं० १४७५ में श्रीजिनभद्रस्वरि को स्थापित किया गया।

आप श्रीजिनराजस्ति के शिष्य थे। श्रीगुरुदेव ने ही आपको वाचक शीलचन्द्रमिख के निकट विद्याध्ययन के लिये रख छोड़ा था। आपने सम्पूर्ण सिद्धान्त-शास्त्रों का अध्ययन किया था। आप मखशाली गोशीय थे। सं० १४४६ में चैत्र शुक्ला पट्टी को आर्द्री नक्त्र में आपका जन्म नाम था। सं० १४६१ में आपने दीचा ग्रहण की थी। जब आपकी पचीस वर्ष की आगु हुई, तब आपको सर्व प्रकार से योग्य समस्रकर श्रीसागरचन्द्रा-चार्यजी ने सं० १४७५ माच सुदि पूर्णिमा बुधवार को सात भकार अवरों को मिलाकर, भखसालिक नान्हा शाह कारित नंदि महोत्सव पूर्वक आवार्यपद पर स्थापित किया था। इस महोत्सव में सवालाख रुपये ध्यय हुये थे। वे सात भकार ये हैं—१ भाखसोलनगर, २ भाखसालिक गोत्र, ३ भादौ नाम, ४ भरणी नच्चत्र, ४ भद्रा करण, ६ महारक पद और ७ जिनभद्रस्ति नाम।

आपने जेसलमेर, जालोर, देविगरि, नागोर, पाटख, माएडवगढ़, आशापल्ली, कर्णावती, खम्मात आदि स्थानों पर इजारों प्राचीन और नवीन ग्रन्थ लिखवाकर भएडारों में सुरचित किये; जिनके लिये केवल जैन समाज ही नहीं, किन्तु सारा साहित्य संसार भी चिरकृतज्ञ है। आपने आयु, गिरनार और जैसलमेर के मन्दिरों की प्रतिष्ठा भी की थी। आपने जिन विम्बों की प्रतिष्ठा प्रचुर-परिमाख में की थी, उनमें से सैंकड़ों अब भी विद्यमान हैं।

श्री मारप्रमाचार्य और कीतिंरत्नाचार्य को आपने ही आचार्य पद से अलंकृत किया था। सं० १५१४ मिगसिर वदि नवमी के दिन कुम्भलमेर में आपका स्वर्गवास हुआ।

जिनभद्रसरि पद्वाभिषेक रास से निम्न बातें जानी जाती हैं:--

भरतखंड के मेवाइदेश में देउलपुर नामका नगर है। वहां लखपति राजा के राज्य में समृद्धि-शाली खाजहड गोत्रिय श्रेष्ठि शीणिंग नामक व्यवहारी निवास करता था। उसकी शीलादि विश्वविता सती स्त्री का नाम खेतलदेवी था। इनकी रत्नगर्भा कृति से रामणकुमार ने जन्म लिया, वे असा-धारण रूप गुण सम्पन्न थे।

<sup>ं</sup> ए० अयसोमीय गुरुपवेकम में झा बहदगोत्रीय साक धार्गाक भार्या खेतल दे का पुड़ा बिस्ता है।

<sup>\*</sup> N. P. कुटला ! प बही, १२ वर्ष । N. P. जीविता

मार पुष्ट्र यस्य वासान्ति प्राप्ता मानान्ति में विश्वासाक्षमा व प्रविधिवीयसामेय स्वर्धाक्षम वस्तान्त्र मानान्ति वासे स्वर्धाका का विश्वास स्वर्धाक स्वर्धक स्वरत्य स्वर्धक स्वरत्य स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वरत्य स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर /वश्चित्र या सण्डात्मारा मान्य मान्य विषय सम्बद्ध योगस् आस्त्रिकामानामान्य विण सण्डातमानामानामानामानामानामानामा युर्व नाग इ वेदि जा प्रत्य क्षान अमान्य मान क्षेत्र इ इंजिया मान इत्य इत्य क्षा मान विभाग महित्र क्षा मान प्रम स्रोडाऐनुष्यणञ्चात्रणंत्र पुन्नणं कृपुन्नात्र अपुन्नात्र अस्यो अस्यो अस्यो अस्य स्रोतिक स् णकः वेद्याराय विष्ठ यस दिसस्यो इलिपाययमि। श्वकान एके**परियदेण वक्ष वक्षाण्य स**्थान वक्षेत्र समस्यमन लोग्रामा वक्षणसामित वस्तर समस्य नायक्रीकः गर्देश्च नायम्भान्। व स्वतः यस्ति स्वानने विद्यानने विद्याने मान्यान मान्यान गर्ना स्वानि विद्यान स् माम मार्गराव २ व चापण के विश्व चापा के पुक्ति विश्व कार्य कारणा आया अविषय ने विश्व ने विश्व मार्ग किया के स्वाध मञ्ज्ञानार्विद्याः वात्रात्रात्राच्याः विकासमावद्याने विकासमाना विकासमाना विकासमाना विकासमाना विकास विकास विकास पर्शास्त्र गीकार जानश्यक्रमाशास्त्रिण ख्यामानमानिका ए भे मी छ जन ३ ० जा गाम भाग निरापि चंद्र त्या श्रीय द्वारित त्या सम्बद्ध स्था प्रमाण संन्य ० साहर इतिक्रिशागना न गर्भी भागवा साम मलालंदी ने जलहा है मारो १ नार हा सीत्या विनवनामा सन्यानम बाहणा विश्वह नप्रमामा रह मानमाने बार्ड सत्तर हिला के हैं राम हर तक (स्टाम उग्रस्था का किया गाम म्म साटावियमामं कारशय श्रीमगति मिक्सा मिमक्र मामीन का धुटपित्रकरितारि प्राणवृत्व वृष्णव्याक्रमक्षं सीयविका अयुक् इवामक्षाव प्रवृद्ध वर्णा व वर्णा पु विष्ठभुणा द्वा गुक्र विवस्स एव सुर गाना भाग समामा प्रवेशका भाषा स्वापना भाग विकास गाम किला साम समित समामा स पुज्ञान् र्विकर १९२ वस्त्र वास्त्र विद्युस्त होएस यहालेकालकाला विद्युक्त स्वित स्वाधनात् । अन्तर्भाव स्वाधनात् स्वाधनात् स्वाधनात् स्वाधनात् स्वाधनात् । रण मारे शक्ष मुख्यात्मा काम सबद न कहा नव मनविन। यादि लका त्रव ६ मागविन्त न काट्या वर्ग प्राप्त विकास विद्याला व्यविद्या।भवरस्वव्यरणात्वविक्षप्रात्वाः ॥स्वयमवद्याः ॥संवन्।भगवत्यावारवद्यियन् देव्यां मुखबीवग्नरगते ग्रावीकिनन इतिविक्षित्रक्रिये।। नः मार्थित क्रमणियो वायमा य प्रमा<del>यी ह</del>िनय प्रति ॥

#### श्राचार्य श्री जिनभद्रसृरि जी की इस्तिलिपि ( पृष्ठ १८८ )



अकबर प्रतिबोधक युग प्रधान जिनचन्द्रमूरि जी ( पृष्ठ १६२)



ज्ञाचार्य जिनराजसूरि जी (द्वितीय) (पृष्ठ १६६) ( त्राचार्य विद्यमानता में दी सं० १६न१ में शालियाहन चित्रित धन्ना शालिमद्र चीपाई से )



महोपाध्याय समाकल्यारा जी

एक बार जिनराजसरिजी उस नगर में पवारे। रामखकुमार के हृदय में आचार्यजी के उपदेशों से बैराग्य परिपूर्ण रूप से जागृत हो गया। कुमार ने अपनी मातुश्री से दीचा के लिये आज्ञा मांगी। माता ने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये-मिकत की, पर वह व्यर्थ हुई। अन्त में स्वेच्छानुसार आज्ञा प्राप्त कर ही ली। समारोहपूर्व दीचा की तैयारियां हुई। शुभ मृहूर्त में जिनराजसरि ने रामखकुमार को दीचा देकर कीर्तिसागर नाम रखा। सरिजी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने के लिये उन्हें शीलचन्द्र गुरु को सौंग। उनके पास इन्होंने विद्याच्यन किया।

चन्द्रगच्छ शृङ्गार आचार्य सागरचंद्रसरि ने गच्छाचिपति श्रीजिनराजसरिजी के पहु पर कीर्ति सागरजी को बैठाना ठीक किया। भाखसउलीपुर में साहुकार नालिग रहते थे, जिनके पिता का नाम सहुडा और माता का नाम आंविश्या। लीलादेवी के भरतार नाल्हिगशाह ने सर्वत्र कुंकुम पत्रिका भेजी। बाहर से संघ विशाल रूप में आने लगा। सं० १४७५ में शुम सहूर्त के समय सागरचंद्रसरि ने कीर्तिसागर सनि को सरिपद पर प्रतिष्ठित किया। नाल्हिगशाह ने बढ़े समारोह से पद्याभिषेक उत्सव मनाया। नाना प्रकार के वाजित्र बजाये गये और याचकों को मनोवांद्रित—दान देकर संतुष्ट किया गया।

# श्राचार्य जिनचन्द्रसूरि

सं० १४८७ में जेसलमेर निवासी चम्मगोत्रीय साह बच्छराज के घर इनका जन्म हुआ। बान्हादेवी इनकी माता थी। सं० १४६२ में ये दीवित हुये। आपका जन्म नाम करणा और दीवा नाम कनकष्वज था। सं० १४१४ ज्येष्ठ बिंद् वितीया के दिन कुम्मलमेरु निवासी क्रकड चौपड़ा गोत्रीय साह समरसिंद कृत नंदि महोत्सव में श्रीकीर्तिरत्नाचार्य ने पदस्थापना की। तदनन्तर अबुदाचल पर नवफणा पार्श्वनाथ के प्रतिष्ठापक तथा श्री धर्मरत्नद्वारि आदि अनेक द्वानयों को को आचार्यपद प्रदान करने वाले और सिन्ध, सौराष्ट्र, मालव आदि देशों में विहार करने वाले श्रीजिवचन्द्रस्वरिजी सं० १४३० में जेसलमेर में स्वर्गवासी हुये।

### आचार्य जिनसमुद्रसूरि

ये बाहडमेर निवासी पारखगोत्रीय देकोसाह के पुत्र थे। देवलदेवी इनकी माता का नाम था। सं० १५०६ में इनका जन्म हुआ और सं० १५२१ में दीचा इनने प्रहश्य की। दीचा नन्दि महोत्सव पुड़ापुर में मगड़प दुर्ग के निवासी श्रीमाल दंशीय सोनपाल ने किया था। दीचा नाम कुलवर्षन था। सं० १५३३ माघ शुद्धि त्रयोदशी के दिवस जेसलमेर में, संघपति श्रीमाल वंशीय सोनपाल किन नंदिमहोत्सव में श्रीजिनचन्द्रसरिजी ने अपने हाथ से पद स्थापना की थी। ये पंच-नदी के सोमयच आदि के साधक थे। सं० १५३६ में जेसलमेर के अन्टापद प्रसाद में आपने प्रतिष्ठा की थी। परम पित्र चारित्र के पालक आवार्यश्री का सं० १५५५ में मिगसर विद १४ को अहमदाबाद में देवलोक हुआ।

# भाचार्य जिनहंससूरि

इनके परचात् गच्छनायक श्रीजिनहंससरिजी हुये । सेत्रावा नामक ग्राम में चोपड़ा गोत्रीय साइ मेघराज इनके पिता और श्रीजिनसमुद्रसारिजी की बहिन कमलादेवी माता थी। सं० १४२४ में इनका जन्म हुआ था। आपका जन्म नाम घनराज और धर्मरंग दीचा का नाम था तथा सं• १४३४ में बिक्रमपुर में दीश्वा ली थी। सं० १४४४ में अहमदाबाद नगर में आश्वार्य पद स्थापना हुई। तदनन्तर सं० १५५६ ज्येष्ठ सुदि नवमी के दिन रोहिंगी नक्षत्र में श्रीबीकानेर नगर में बोहिथरा नोत्रीय करमसी मंत्री ने पीरोजी लाख रुपया व्यय करके पुनः आपका पद महोत्सव किया और उसी समय शान्तिसागराचार्य ने आपको स्वरिमंत्र प्रदान किया । वहीं निमनाथ चैत्य में विम्बी की प्रतिष्ठा करवाई । तदनन्तर एक बार आगरा निवासी संघवी हुँगरसी, मेघराज, पोमद् प्रमुख संघ के आग्रह पूर्वक युलाने पर आप आ गरा नगर गये, उस समय बादशाह के भेजे हुये हाथी, बोड़े, पालकी, बाजे, इत्र, चँबर आदि के आडम्बर से आपका प्रवेशोत्सव कराया गया: जिसमें गुरुभिक्त, संघमिक आदि कार्य में दो लाख रुपये खर्च हुये थे। चुगलखोरों की सूचना के अनुसार बादशाह ने आपको बुलाकर घवलपुर में रिव्यत कर चमत्कार दिखाने को कहा । तब आचार्य ने दैविक-शक्ति से बादशाह का मनोरंजन करके पांच सौ बंदीजनों (कैदियों ) को छुडवाया और अभय कोषणा कराकर उपाध्य में पथार आये । तब सारे संघ को बड़ा हर्ष हुआ । तदनन्तर अति-शय सौमान्यवारी, तीनों नगरों में तीन प्रतिष्ठाकारी तथा अनेक संघपति-प्रमुखपद स्थाप ह श्रीगुक्देव पाटन नगर में तीन दिन अनशन करके सं० १४८२ में स्वर्गवासी हुये।

<sup>†</sup> N. P. १४४४ माच।

# भाचार्य जिनमाणिश्यसूरि

अपने यह पर उन्होंने भी जिनमासिक्यसरिजी को स्थापित किया । इनका जन्म सं. १४४६ में कुकड चोपड़ा गोत्रीय साह राउलदेव की धर्म पत्नी रयसा देवी " की कुची से हुआ। जन्म नाम सारंग था। सं. १४६० में बीकानेर में म्यारह वर्ष की अल्पायु में आपने आचार्य जिनहंस के पास दीचा प्रदेश की । इनकी विद्वत्ता और योग्यता देखकर गव्छनायक श्री जिनहंसद्वरि ने स्वयं सं. १४=२ (माघ शुक्ल ४) माहपद बढि प त्रयोदशी को पाट स में शाह देवराजकृत नंदि महोत्सव पूर्वक आवार्य पद प्रदान कर के पर पर स्थापन किया। आपने गुर्जर, पूर्व देश, सिन्ध और मारवाद आदि देशों में पर्यटन किया । पंच नदी ! का साधन किया । सं. १४६३ माघ शक्ला प्रतिपदा गुरुवार को बी का ने र निवासी मंत्री कर्मसिंह के बनवाये हुये भी निमनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा की । कुछ वर्ष तक आप जे स ल मे र विराजे । उस समय गच्छ के साधुओं में शिथिला-चार गढ़ गया था। प्रतिमोत्थापक मत का बहुत प्रसार हो रहा था। परि ह त्यांग कर क्रियोद्धार करने की तीव उत्व एठो आपके हृदय में जागृत हुई। बीका नेर निवासी बच्छावत संप्रामसिंह ने गच्छ की रचा के लिये आपको बुलवाया। आपने भाव से कियोद्धार करके वहां से पहिले देरा उर नगर को जाकर दादा श्री जिनकुशलस्रिजी की यात्रा के परचात कियोद्वार करने का संकल्प किया। अपने इस निश्रय के अनुसार आप पहिले देरा उर गुरु-यात्रार्थ पधारे । वहां गुरु-दर्शन करके जे स ल मे र की श्रीर जाते समय मार्ग में जल के श्रभाव के कारण पिपासा परीसह उत्पक्त हुआ। रात्रि में थोड़ा सा जल मिला। भक्तों की आपसे उस थोड़े से जल को पीकर पिपासा शान्त कर लेने की प्रार्थना पर आपने दृढता से उत्तर दिया कि इतने वर्षी तक पालन किये हुये बतर्विधाहार वत की क्या भाज एक दिन में मंग कर दं ? यह कमी नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार शुम निश्चयों द्वारा वत मन्न न करके स्वयं धनशन द्वारा सं. १६१२ आषाढ़ शुक्ला पंचमी की देह त्यांग कर स्वर्ग पधारे।

<sup>&</sup>quot; ७. सम्मक्त्यासकी की पट्टावली में माता-पिता का नाम श.ह जीवराज और पदादेवी जिस्रा है।

<sup>¶</sup> संसय. भाववा सुरी &

<sup>्</sup>रे महोपाध्याय पुरुषसभार रचित पंच नदी खावना गीत के चतुसार सं. १४६४ चावाद सुरी दसमी को पच नदी साधन की।

### श्राचार्य जिनचन्द्रसूरि

युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसि के पिता रोइडगोत्रीय साह श्रीवंत थे, जो तिपरीनगर के निकटस्य वहलीगांव में रहते थे। माता श्रीसिरियादेवी की कृषि से सं० १४६८ में श्रापका जन्म हुआ और सं० १६०४ में केवल ६ वर्ष की अवस्था में ही, पूर्व-पित्र संस्कारों के द्वारा तीन वैरान्य उत्पन्न होने के कारण दोला ग्रहशा करली। आपके दोला गुरु श्रीजिनमाणिक्यस्रिजी थे। आपको पूर्व नाम सुलतान कुमार था और दीला नाम था सुमतिधीर। आवार्य जिनमाणिक्यस्रि का देराउर से ने स ल मेर आते हुये मार्ग में ही स्वर्गवास हो गया था। अतः सं० १६१२ माद्रपद शुक्ला ६ गुरुवार को जेस ल मेर नगर में राउल मालदेव द्वारा कारित नंदिनहोत्सव पूर्वक आपको आवार्य पद श्रदान कर, जिनचन्द्रस्रि नाम श्रस्थात कर श्रीजिनमाणिक्यस्रि का पट्टघर ( गच्छनायक ) घोषित किया गया। यह काम वेगइगच्छ (गच्छनायक की ही एक शाखा) के आवार्य श्रीपूज्य गुर्यप्रमक्तिशी के हाथों से हुआ। उसी दिन रात्रि में श्रीजिनमाणिक्यस्रिजी ने प्रकट होकर समवसरण श्रस्तक और जिनशाम्नाय सहित स्रिमंत्र पत्र श्रीजिनमाणिक्यस्रिजी ने प्रकट होकर समवसरण श्रस्तक और जिनशाम्नाय सहित स्रिमंत्र पत्र श्रीजिनमाणिक्यस्रिजी ने प्रकट होकर समवसरण श्रस्तक और जिनशाम्नाय सहित स्रिमंत्र पत्र श्रीजिनसाणिक्यस्रिजी ने प्रकट होकर समवसरण श्रीसत श्री जिनशाम्नाय सहित था। गच्छ में शिथिलाचार देखकर आप सब परिग्रह का त्याग करने मंत्री संग्रामित तथा मंत्रपुत्र कर्मचन्द्र के आग्रह से वीकानेर पथारे। वहां का प्राचीन उपाश्रय शिथिलाचारी यित्यों द्वारा रोका हुआ देखकर मंत्री ने अपनी अश्वशाला में ही आपका चातुर्गास कराया और विशे मिक प्रदिशित की। वह स्थान भाजकल रांगड़ी चौक में बड़ा उपाश्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं।

गच्छ में फैले हुये शिथिलाचार को देखकर आप सहम गये। जिस आत्म-सिद्धि के उद्देश्य से चारित-धर्म का वेश प्रहण किया गया; उस आदर्श का यथावत् पालन न करना लोकवश्चना ही ही नहीं, आपितु आत्मवश्चना भी है। गच्छ का उद्धार करने के लिये गच्छनायक को क्रिया उद्धार करना अनिवार्य है—इत्यादि विचारों के साथ ही आपके हृदय में क्रियोद्धार की प्रवल भावना उत्पन्न हुई। तदनुक्त सं० १६१४ चैत्र कृष्णा सप्तमी को आपने क्रियोद्धार किया। उसी दिवस प्रथम शिष्य रीहड़गोत्रीय पं० सकलचंद्रगिण की दीचा हुई। तदनन्तर स्वसमान सदाचारी स्वधर्मपरायण साधुओं के साथ वहां से विहार करके मार्ग में स्थान—स्थान पर प्रतिमोत्थापक मत का उच्छेदपूर्वक स्वसमाचारी की हदता से स्थापना करते हुये त्रम से गुर्जरदेश में आये। वहां आहमदाबाद में ककड़ी के व्यापारी, मिथ्यात्वकुल में उत्पन्न हुये प्राग्वाट ज्ञाति के शिवा सोमजी नामक दो माहयों को प्रतिवोच देकर सकुदुम्ब श्वाक बनाया। सं० १६१७ में पाटण में जिस समय तपगच्छीय प्रसर विद्वान किन्तु क्दाबही उपाच्याय धर्मसागरजी ने गच्छ विद्वान किन्तु क्दाबही उपाच्याय धर्मसागरजी ने गच्छ विद्वान का सत्यात किया, उस समय धर्मसागरजी ने उत्सन्न वाने पर तत्कालीन अन्य समस्त गच्छों के आवारों के समय धर्मसागरजी को उत्सन्नवादी घोषत किया। इतने पर भी वह समस्त वाचारों के समय धर्मसागरजी को उत्सन्नवादी घोषत किया। इतने पर भी वह

इनेन्टा से बिरत नहीं हुआ। फिर उसके अन को—नवाक्ती-इचिकार श्रीअमयदेवस्रिकी खरतर-गच्छ में नहीं हुये—दूर करने के लिये आपने चौरासी गच्छ के आचार्यों के सामने सिद्ध कर दिया कि श्रीअमयदेवस्रिर खरतरमच्छीय ही थे; जो सब ने एकमत होकर, पत्र पर हस्ताचर कर स्वीकार किया।

एक समय तत्कालीन सम्राट अकार के आमन्त्रण से आप खम्मात से विहार कर सं० १६४ मान्यान शुक्ला द्वादशों के दिवस महोपाध्याय जयसोम, वाचनाचार्य कनकसोम, वाचक रत्ननिधान और पं. गुर्खावनय प्रशृति ३१ साधुओं के परिवार सहित लाहोर में सम्राट से मिले। स्वकीय उपदेशों से सम्राट को प्रमावित कर आपने तीथों को रचा एवं आहंसा प्रचार के लिये आपाढ़ी अष्टाद्विका एवं स्तम्भतीथीय जलचर रचक आदि कई फरमान प्राप्त किये थे। सम्राट ने पंच नदी के पीरों के साधन प्रसंग से विशेष चमत्कृत हो द्वारजी को भी साधन करने के लिये प्रार्थना की थी। सम्राट के कथन एवं संघ की उसति के हेतु द्वारजी ने पंच नदी साधन करने का विचार किया। उस प्रसंग की अनुकूलता प्राप्त कर आपने वहां से विहार किया। ग्रामानुप्राम में धर्म प्रचार करते हुये संघ के साथ मुलतान पथारे। भाषका आगमन सुनकर नगर के सारे लोगों ने जिनमें खान, मल्लिक और शेख आदि भी थे— आपके दर्शन से हपित होकर बड़ी धूम—धाम से नगर प्रवेशोत्सव किया। इस प्रवास में आपको सम्राट की आज्ञा से सर्वत्र अनुकूलता रही। अभय-दान आदि धर्मतचों का अच्छा प्रचार हुआ। सं. १६५२ में पंच नदी साधन की। सिन्ध देश और पञ्जाव प्राप्त में आपको प्रशस्त कीर्त फैली तथा जैन धर्म की उन्नति और महती बृद्धि हुई।

आपके सामियक अनन्त चमत्कारों से प्रभावित होकर स्वयं सम्राट् ने सं. १६४६ फाल्गुन बिंद दशमी के दिवस आपको युगप्रधान पद से अलंकृत किया। इस विशाल महोत्सव में महामंत्री श्री कर्मचन्द्र बच्छावत ने एक करोड़ रुपये व्यय किये थे। एक समय सम्राट् जहांगीर ने जब सिद्धिचन्द्र नामक व्यक्ति को अन्तपुर में द्वित कार्ध करते देखकर, कृषित होकर समप्र जैन साधुओं को बेद करने तथा राज्य सीमा से बाहिर करने का हुक्म निकाल दिया था, तब जैन शासन की रचा के निभिन्न आचार्य श्री ने बृद्धावस्था में भी आगरा पधार कर सम्राट् जहांगीर (जो उनको अपना गुरु मानता था) की सममाकर इस हुक्म की रह करवाया।

आप जैसे प्रकारड निद्वान् थे, वैसे ही दुर्द्ध चारित्र का पालन करने में भी अग्रगरय थे। आचार्य पद प्राप्त करने के बाद ही क्रियोद्धार करके दृद्धा के साथ उत्कृष्ट संयम पालने में आप सर्वदा किंदिवद्ध रहे। उत्कृष्ट चारित्र का प्रभाव उचरोत्तर दृद्धिगत होता रहा। फलतः आपके उपवेशों से असंस्य मन्यास्माओं ने सर्वविरति चारित्रधर्म और सैंक्ट्रों ने देशविरति वत प्रह्म किये और इजारों क्रिन्य किया। सैंक्ट्रों नवीन जिनप्रासाद और जिनविन्नों की

प्रतिष्ठः एँ कीं। आप के उपदेशों से घार्निक सप्त चेत्रों में करोड़ों रूपये नितरण किये गये। आपके प्रारित्रज्ञत के तेजोमय प्रताप से ही सम्राट अकवर और जहांगीर आदि सुग्व हो गए थे। यही कारख था कि कठिन कार्य भी अनायास सफल हो सके थे। इस प्रकार दीचा के बाद से ही ६६ वर्षों के अविरत परिश्रम से जैनशासन का सुदृद प्रचार करके सं० १६७० आधिन कृष्णा दितीया को विलाइ। गाँव में आपरा स्वर्गवास हुआ था। महामंत्री कर्मचंद्र बच्छावत और अहम-दाबाद के प्रसिद्ध श्रेष्ठी संघपति श्री सोमजी शिवा आदि आपके प्रसुख उपासक थे।



### ष्ट्राचार्य जिनसिंहसूरि

श्राचार्य जिनसिंहस्रिर युगप्रधान जिनचंद्रस्रिर के पट्टचर थे और साथ ही थे एक असाधारण प्रतिमाशाली विद्वान् । इनका जन्म वि० सं० १६१५ के मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा को खेता सर्ग प्राम निवासी चोपड़ा गोत्रीय शाह चांपसी की धर्मारनी श्रीचाम्पलदेवी को रत्नकृष्ति से हुआ था। आपका जन्म नाम मानसिंह था। सं० १६२३ में आचार्य जिनचंद्र ३रि खेता सर पधारे थे, तव आयार्यश्री के उपदेशों से प्रमावित होकर एवं वैराग्य वासित होकर आठ वर्ष की अन्यायु में ही अपने आचार्यश्री के पास दीचा ब्रह्म की। दीचावस्था का नाम महिमराज रखा गया था। आवार्यश्री ने सं० १६४० माघ शुक्ला ५ को जेस ल मेर में आपको वाचक पद प्रदान किया था। 'जिनचन्द्रस्रिर अकदर प्रतिवोध रास' के अनुसार सम्राट अकदर के आमंत्रण को स्वीकार कर स्रिजी ने वाचक महिमराज को गिण समयसुन्दर आदि ६ साधुओं के साथ अपने से पूर्ण ही खाहोर भेजा था। वहां सम्राट आपसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ था। सम्राट के पुत्र शाहजादा सलीम (जहांगीर) सुरत्राण के एक पुत्री मूल नचन्न के प्रथम चरण में उत्यक्ष हुई थी; जो अत्यन्त अनिष्टकारी थी। इस अनिष्ट का परिहार करने के लिये सम्राट की इच्छानुसार सम्बत् १६४० चैत्र शक्ता पूर्णमा को महिमराजजी ने अष्टोचरी शान्तिस्नात्र करवाया, जिसमें लगभग एक लच्च हुग्या क्रय हुआ था और जिसकी पूजा की पूर्णाहुति (आरती) के समय शाहजादा ने १००००) रुपये चड़ाये थे।

कारभीर विजय यात्रा के समय सम्राट की इच्छा की मान देते हुये आचार्यश्री ने नाचक महिमराज को हर्षविशःल आदि सुनियों के साथ कारमीर भेजा था। उस प्रजास में वाचक महिमराज की अवर्थानीय उन्कृष्ट साधुता और प्रासंगिक एवं मानिक चर्चाओं से अकदर अस्यविक

र्म सूरवन्त्र इत रासाजुसार, बीडावास ।

प्रभावित हुआ। उसी का फल था कि वाचक जी की अमिलापानुसार गजनी, गोलकुएडा और काबुल पर्यन्त अमारि (अमयदान) उद्वीपका अस्वाई और मार्ग में आगत अनेक स्थानों (सरोवर) के अलचर जीमों की रका कराई। कास्मीर विजय के परचात् भी न गर में सम्राट को उपदेश देकर आठ दिन की अमारी उद्वोपका कराई थी।

बाचक जी के चारित्रिक गुर्खों से प्रमावित होकर सम्राट् मकवर ने माचार्यभी को निवेदन कर बड़े ही उत्सव के साथ भापको सं. १६४६ फाल्गुन कृष्णा दशमी के दिन भावार्य श्री के ही कर-कमलों से माचार्य पद प्रदान करवा कर जिनसिंहस्ररि नाम रखवाया।

सम्राट् वहांगीर भी आपकी प्रतिभा से काफी प्रभावित था। यही कारण है कि अपने पिता का अनुकरण कर सम्राट् जहांगीर ने आपको युगप्रधान पद प्रदान किया था।

गच्छनायक बनने के परचात् आपकी अध्यचता में मेडता निवासी चोपड़ा गोत्रीय शाह आशकरण द्वारा शत्रुक्षय तीर्थ का संघ निकाला गया था।

सं. १६७४ में आपके गुणों से आकर्षित होकर आपका सहवास एवं धर्मबोध-प्राप्त करने के लिये सम्राट् जहांगीर ने शाही स्थागत के साथ अपने पास चुलाया था। आचार्य श्री भी बी का ने र से विहार कर मेड़ता आये थे। दुर्भाग्य वश वहीं सं. १६७४ पीप शुक्ला त्रयोदशी को आपका स्वर्गवास हो गया।



### भाचार्य जिनराजसूरि

बीकानेर निवासी बोहियरा गोत्रीय श्रेष्ठी धर्मसी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम धारसदे था। सं० १६४७ वैशाख सुदि ७ बुघवार, छत्रयोग, अवसा नचत्र में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम खेतसी था। सं० १६ ५६ मिगसर सुदि <sup>†</sup> ३ को इनने आचार्य जिनसिंहसूरि के पास दीचा प्रहरा की । दीचा नाम राजसिंह रखा गया, किन्तु बृहदु दीचा के पश्चीत इनका राजसमुद्र नाम रखा गया था। बृहद् दीचा यु॰ श्रीजिनचन्द्रस्तरि ने दी थी। आसाउल में उपाध्याय पद स्वयं युगप्रधानजी ने सं० १६६ = में दिया था। जेस ल मेर में राउल भीमसिंहजी के सन्ध्रख आपने तपागच्छीय सोमविजयबी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। आचार्य जिनसिंहस्ररि के स्वर्ग-बास होने पर ये सं० १६७४ फान्यन शक्ता सप्तमी को मे इता में गरानायक आचार्य बने। इसका पद्म-महोत्सव मेहता निवासी चौपदा गोत्रीय संघवी ब्यासकरण ने किया था। पूर्णिमापचीय श्रीहेमा-चार्य ने सरिमंत्र प्रदान किया था। अहम दाबाद निवासी संघपति सोमजी कारित शत्रक्षप की खरतरबसही में सं० १६७५ वैशाख शुक्ला १३ शुक्रवार को ७०० मृतियों की इन्हीं ने प्रतिष्ठा की थी। जेसलमेर निवासी मखशाली गोत्रीय संघपति थाहरु कारित. जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ लीत-बाजी की प्रतिष्ठा भी सं० १६७५ मार्गशीर्ष शुक्ला १२ की इन्हीं ने की थी और इनकी की ही निभा में सं० धाहरू ने शत्रुखय का संघ निकाला था। भागावड पार्श्वनाथ तीर्थ के स्थापक भी ये ही बे। आपने सं० १६७७ ज्येष्ठ वदि ५ को चोपडा ग्रासकरण कारापित शान्तिनाथ आदि मन्दिरों की प्रतिष्ठा की थी; में और बीकानेर, अहमदाबाद आदि नगरों में ऋषभदेव आदि मन्दिरों की प्रतिष्ठा मी की थी। कहा जाता है कि अम्बिकादेवी आपको प्रत्यच थी और देवी की सहायता से ही घड्याची तीर्थ में प्रकटित मूर्तियों के लेख आपने बाँचे थे। आपकी प्रतिष्ठापित सेंकड़ों मूर्तियां आज मी उपलब्ध हैं। सं० १६६६ आपाढ शुक्ला ६ को पाट सा में इनका स्वर्गवास हुआ था"। आप न्याय, सिद्धान्त और साहित्य के उद्घट विद्वान थे। आपने स्थानाङ्ग सूत्र विषम पदार्थ ब्याख्या और नैषय काव्य पर 'जैनराजी' नाम की टीका (३६०० श्लोक परिमाण ) आदि अनेक प्रन्थों का निर्माण किया था।

<sup>†</sup> समय. १६४७ मि० सु० १। ‡ देखें, मेरी सम्पादित प्रतिष्ठा लेख संप्रह प्रथम भाग ।

सं० १६८६ मार्गशिर्व कृष्णा ४ रिववार को जागरे में सम्राट शाइबहां से आप मिले ये जीर वहां वाद-विवाद में त्राह्मण विद्वानों को पराजित किये थे एवं स्वव्हांनी लोगों के विद्वार का जहां कहीं प्रतिषेध था वह खुलवाकर शासन की क्वांति की थी। राजा गजसिंहजी, स्रिसंहजी, असरफसान, जालम दीवान आदि आपके प्रशंसक थे।

जिनराजसूरि प्रवन्ध के अनुसार निम्न उल्लेखनीय विशेष वार्ते हैं :- आपने ६ सुनियों को स्पा-ज्यान पद, ४१ को साथक पद और एक साम्बी को प्रवर्तिनी पद दिया था। द बार शत्रुंबय की साजा

### श्राचार्य जिनरत्नसूरि

मानार्य श्रीजिनराजस्ति के पृद्ध पर भानार्य श्रीजिनस्त्मस्ति विराजे। आप से रूया ग्राम निनासी खूबीयागोत्रीय साह तिलोकसी के पुत्र थे। आपकी माता का नाम तारादेवी था। आपका जन्म नाम रूपचन्द था। निर्मल वैराग्य के कारण आपने अपनी माता और माई रतनसी के साथ सं० १६८४ में दीचा ग्रह्म की थी। आपको जो घपुर में आनार्यश्री से वासचेप की पुढ़िया मँगाकर उपाध्याय साधुमुन्दर ने दीचा ग्रह्मन की थी। आपको जो घपुर ग्रंमा से योग्यता का निर्णय कर जिनराजस्तिजी ने अहमदाबाद बुलाकर आपको उपाध्याय पद प्रदान किया। इस समय जयमाल, तेजसी ने बहुतसा द्रव्य ध्यय कर उत्सव किया था। सं० १७०० आपाइ शुक्ला नवमी को पाटण में ध्याचार्य श्रीजिनराजस्ति ने स्वहस्त से ही स्वत्मंत्र प्रदान कर अपना पृष्टुचर घोषित कियो था। पाटण से विहार कर जिनरत्नस्तिजी पान्ह ग्रपुर पथारे। वहां संघ ने हिष्ति हो उत्सव किया। वहां से स्वर्णिति के संघ के आग्रह से वहां पथारे। श्रेष्ठि पीथे ने प्रवेशोत्सव किया। वहां से म रुघर में विहार करते हुये संघ के आग्रह से बी का नेर पथारे, नथमल वेगो ने बहुत-सा द्रव्य ध्यय करके प्रवेश उत्सव किया। वहां से उग्र विहार करते हुये सं० १७०१ का वीर म पुर में संवाग्रह से चातुर्मास किया।

† आपकी दीज्ञा-आवार्य पद के सम्बन्ध में सं० १७७२ कि० पत्र में जिस्ता है :--

"भी सैहणा नगर निवासी ल्याया सा० पिता तिलोकसी माता साबकी तारादे कानइ सगी तेजलदेना पुत्र वे। बढ़ा नड नाम रतनसी क्रने लहुडा नड नाम ह्रपचन्द । सुखे समाधे रहतां म० शीजनराजसूरि बीकानेर काव्या। तिहां पिता परोच्च थया पक्षे माता तेजलदे नइ बहराग उपनड। वे वेटा साथे लई शी बीकानेर काव्या। तिहां पिता परोच्च थया पक्षे माता तेजलदे नइ बहराग उपनड। वे वेटा साथे लई शी बीकानेर काव्या। शीपूर्यजी ने वीनव्या-सुमनइ वेटा सिहत दीक्षा थी। तिवारइ शीपूर्यजी लाभ जाणी माता तेजलदे कानइ रतनसी वरस १६ ना था—वेज ने दीच्चा दीधी। लघु गंधव माई ह्रपचन्द = बरस ना था, ते गृहस्थ पणे भाव चारित्रीयउ वर्र राख्या। गृहस्थानें चरे जीमें कानइ भणे गुणे। तिवारई ×× विमलकीर्ति गिण्य × × महाव्याकरण काव्य × × कार्वि भणाव्या। × × जालोर में विजयदेवसूरि के सम्मुख १२ वर्ष की कावस्था में ४ बन्टा तक धारा प्रवाह संस्कृत बोलते देख उनने कहा था कि 'जापके पाट के सत्यधिक योग्य होगा। × × सं० १६-४ वे० शु० ३ को १४ वर्ष की अवस्था में जोधपुर में जापको दीचा दी गई। दीचोत्सव मण्शाली गोत्रीय मंत्र सा० सहसकरण सुत मंत्र जसवन्त ने किया था। × × वीचा परचात् यावज्यीवन के लिये कढाई विगय का त्याग कर दिया था। × × वृहहीचा जिनराजसूरि जी ने देकर रत्नसोम नाम रसा।

की। पाटण के संघ के साथ गोड़ी पार्श्वनाथ, गिरनार, आबू, राण्कपुर की यात्रा की। पाली के देरासर के ध्यात्र-इयंश्व की प्रतिष्ठा की। नवानगर के चातुर्मास के समय में दोसी मायव आदि ने १६०० जमसाइ व्याय की। आगरे में १६ वर्ष की अवस्था में 'चिन्तामिण' शास्त्र का पूर्ण अध्ययन किया। पाली में प्रतिश्वा की। राच्या कल्यायदास और रायकुँ वर मनोहरदास के आमन्त्रण से आप जैसलमेर पथारे, संबंध शाहर ने प्रवेशोस्त्रव किया। आपके शिष्य-प्रशिष्टों की संबंध ४१ वी।

चातुर्मास समाप्त होते ही सं० १७०२ में बा इ मेर आये। संघ के आबह से चातुर्मास वहीं किया। वहां से विहार कर सं० १७०३ का चातुर्मास को ट इ में किया। चातुर्मास समाप्त होने पर वहां से जेस ल मेर के आवकों के आबह से लेस ल मेर आये। साह गोपा ने प्रवेशोत्सव किया। संघ के आबह से सं० १७०४ से १७०७ तक के चार चातुर्मास आपने जेस ल मेर ही किये। वहां से आगरा आये। मानसिंह ने बेगम की आझा प्राप्त कर द्वरिजी का प्रवेशोत्सव बड़े समारोहं से किया। सं० १७०८ से १७११ चार चातुर्मास आगरा में ही किये। आप शुद्ध क्रिया—चारित्र के अभ्यासी थे। आपने अनेक नगरों में विहार करके जैन सिद्धान्तों का प्रचार, प्रसार किया और सं० १७११ आवण कृष्णा सप्तमी के दिन आगरा में आप देवलोक प्रघारे। अन्त्येष्ठि क्रिया के स्थान पर श्रीसंघ ने स्तुप-निर्माण करवाया था।

#### %(00)%

## आचार्य जिनचन्द्रसूरि

उनके बाद आचार्य श्रीजिनचन्द्रघरि उनके पट्ट पर आसीन हुये। आपके पिता का नाम वीकानेर निवासी गण्धर चोपड़ा गोत्रीय साह सहसकिरण और माता का नाम सुपियार देनी था। आपका जन्म नाम हेमराज तथा दीचा नाम हर्पलाभ था। १२ वर्ष की अवस्था में आपने जेसलमेर में दीचा प्रहत्य की थी। सं० १७११ माद्रपद कृष्णा सप्तमी को राजनगर में नाहटा गोत्रीय साह जयमझ तेजसी की माता कस्त्रवाई कृत महोत्सव द्वारा आपकी पद स्थापना हुई। गच्छ में क्रिया शौधन्य देखकर सं० १७१८ आसोज सुदि १० सोमवार को बीकाने र में व्यवस्था—पत्र द्वारा शौधन्य का त्याग करवाया था। तदनन्तर आपने जो ब पुर निवासी साह मनोहरदास द्वारा कारित श्रीसंघ के साथ श्री शत्रुख्य यात्रा की और मं हो वर नामक नगर में संघपित मनोहरदास द्वारा कारित वैत्यम्ह्यार में श्रीज्युष्यदेव आदि चौबीस तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा की थी। इस प्रकार अनेक देशों में विचरण करने वाले, सब सिद्धान्तों के पारदर्शी श्रीजिनचन्द्रग्रिर सं० १७६३ में ग्रूर तन्व नदर में देवलोक हुये।

#### \* ( \* ·

# भाचार्य जिनसुखसूरि

आवार्य जिनचन्द्र के बाद श्रीजिनसुखस्त्रिर पष्ट पर विराजे। ये को गए चन विवासी साह-लेखा बोहरा गोत्रीय साह रूपसी" के पुत्र ने। इनकी माता का नाम सुरूपा था। इनका जन्म सं० १७३६ मार्गशीर्ष सुकल १५ को इसा था। सं० १७५१ की माथ सुद्धि पंचनी को आपने

<sup>&</sup>quot; विवा सपचन्द मावा रवनादे ।

पुरायपालसर ग्राम में दीचा प्रह्या की। आप हा दीवा नाम सुखकीर्ति था। स्रात निवासी चौपड़ा गोत्रीय पारस्व सामीदास ने स्यारह हजार रूपये व्यय करके सं• १७६३ आवाद सुदि एकादशी के दिन आपका पह महोत्सव किया था।

फिर एक समय घोषाबिंद्र में नवखारहा पार्श्व नाथ की यात्रा करके आवार्य श्रीजिनसुक्सारि संघ के साथ स्तंमतीर्थ जाने के लिये नाव में बैठे। दैवगित से ज्यों ही नाव समुद्र के बीच में पहुँची कि उसके नीचे की लकड़ी टूट गई। ऐसी अवस्था में नाव की जल से मरती हुई देखकर आवार्यश्री ने अपने इच्ट देव की आराधना की। तब श्रीजिनकुशलदारि की सहायता से एकाएक उसी समय एक नवीन नौका दिखाई दो। उसके द्वारा वे समुद्र के पार जा सके। फिर वह वहीं अवस्य हो गई। इस प्रकार श्री शत्रुख्य आदि तीथों को यात्रा करने वाले. सब शास्त्रों के पारगामी तथा शास्त्रार्थ में अनेक वादियों को परास्त करने वाले आवार्य श्रीजिनसुक्सारि तीन दिन का अनशन पूर्ण कर सं० १७८० ज्येष्ठ कृष्णा दशमी को श्रीरिशी नगर में स्वर्ग सिधारे। उस समय देवों ने अवस्य रूप में बाजे बजाये; जिनके चीप को सुनकर उस नगर के राजा तथा सारी प्रजा चिकत हो गई थी। अनत्येष्ठ किया के स्थान पर श्रीसंघ ने एक स्तुर बनाया था; जिसकी प्रतिष्ठा माघ शुक्ला पन्छी को जिनमकस्थिर ने की थी।

# आचार्य जिनमक्रिसूरि

उनके पष्ट पर श्रीजिनमक्तिस्तरि आसीन हुये। इनके पिता श्रेष्ठ गोशीय साह हरिचन्द्र से, को इन्द्रपालसर नामक ग्राम के निवासी थे। इनकी माता थी हरसुखदेवी। सं० १७७० ज्येष्ठ सुदि तृतीया को आपका जन्म हुआ था। जन्म नाम आपका सीमराज था और सं० १७७६ माध सुक्ल ससमी को दीचा ब्रह्स के बाद दीचा नाम मक्तिचेम डाला गया। सं० १७०० माध सुक्ल ससमी को दीचा ब्रह्स के बाद दीचा नाम मक्तिचेम डाला गया। सं० १७०० में ज्येष्ठ बदि तृतीया के दिन रिशीपुर में भीसंघकृत महोत्सव करके गुरुदेव ने अपने हाथ से इन्हें पह पर बैठाया था। तदनन्तर आपने अनेक देशों में विचरश किया। साद दी आदि नगरों में विरोधियों को इस्तिचालनादि प्रकार से (१) परास्त करके विजयलक्ष्मी को प्राप्त करने वाले, सब शास्त्रों में पारक्षत, श्रीसिद्धाचल आदि सब महातीर्थों की योत्रा करने वाले और श्री गूदा नगर में अजितजिन चैत्य के प्रतिष्ठापक, महातेजस्वी, सकलविद्धजनशिरोमिश आचार्य श्रीजिनमक्तिस्तरि के श्रीराजसीमी-पाष्याय, श्रीरामविजयोपाष्याय और श्रीप्रीतिसागरोपाष्याय में आदि कई शिष्य हुये। आप कन्छदेश मगडन श्री मां देवी विदर में सं० १००४ में ज्येष्ठ सुदि चतुर्यी को दिवक्षत हुये। उस राज्ञि को स्वावके आधि-संस्कार की भूमि ( रमशान ) में देवी ने दीयमाला की।

प १८७६ वें जें • का • सं पूर्व १४२। । १ इन्हीं की परम्परा में सुक्रमुद्ध हैं।

### भाचार्य जिनलाभसूरि

श्राचार्य श्रीजिनमिक्तस्ति के बाद श्रीजिनलामस्ति बी का ने र निवासी बोहित्थरा गोत्रीय साह रंचायसदास के पुत्र से । पद्मादेवी इनकी माता थी । आपका जन्म सं० १७८४ श्रावस शुक्ला पंचमी को सापे ऊ प्राम में हुआ था। जन्म नाम लालचन्द्र था। इनने सं० १७६६ ज्येष्ठ शुक्ला पष्ठी को जेस ल मेर नगर में दीचा ग्रहस की । दीचा नाम लच्मीलाभ रक्खा गया। सं० १८०४ ज्येष्ठ सुदि पंचमी को मां ह नी बंद र में आपकी पद स्थापना हुई, जिसका पाट महो-रसव छाजहह गोत्रीय साह भोजराज ने किया था। तदनन्तर जेसलमेर बीकानेर आदि कई देशों में विचरस करके आपने सं० १८१६ ज्येष्ठ विद पंचमी को पचहत्तर साधुओं के साथ श्रीगीही—पार्श्वनाथ की पात्रा की । फिर सं० १८२१ फल्युन शुक्ला प्रतिपदा को पच्यासी सुनियों के साथ

† ऐतिहासिक जैन काव्य समह के काव्यों का ऐतिहासिक सार एष्ठ ३१ पर सं० १८०४ से १८३४ का युत्त इस प्रकार दिया है :— :

सं० १८०४ भुज, वहां से गुढ़ा होकर १८०४ में जेसलमेर पधारे, वहां १८०८ से १० तक रहे। इसके पीछे बीकानेर में (१८१० से १८१४ तक) ४ वर्ष रहकर स० १८१४ को वहां से विहार कर गारवदेसर शहर में (१८१४) चीमासा किया। वहां ६ महीने विराजने के परचान मि० व० ३ विहार कर यलीमदेश को बंदाते हुये जेसलमेर में प्रवेश किया। वहां (१८१६-१७-१८-१६) ४ वर्ष अवस्थिति कर लोद्रवे तीर्थों में सहस्रकाणा पारवंनायको की यात्रा की। वहां से पिक्षम की कोर विहार कर गोडीपारईनाथ की यात्रा कर गुढे (स० १८२०) में चीमासा किया। चतुर्मास के अनन्तर शीघ विहार कर महेवा प्रदेश को बँदाकर महेवे में नकोड़े पारवंनाथ की यात्रा की, वहां से विहार कर जलील में (सं० १८२१) चतुर्मास किया। वहां से खेतहले, खिरा रहकर रोहीठ, मन्होनर, जोधपुर, तिमरी होकर मेहते (१८२३) पधारे। वहां थे महीने रहकर जयपुर शहर पधारे, वह शहर क्या था मानो स्वर्ग ही पृथ्वी पर खतर प्राया हो। वहां थे महीने रहकर जयपुर शहर पधारे, वह शहर क्या था मानो स्वर्ग ही पृथ्वी पर खतर प्राया हो। वहां वर्ष दिन की भांति और दिन घड़ी की भांति व्यतीत होते थे। जयपुर के संघ का आमह होने पर भी पृज्यश्री वहां नहीं ठहरे श्रीर मेवाइ की बोर विहार कर यश प्राप्त किया। उदयपुर से १८ कोस पर स्थित धूलेवा में ऋषभेश की यात्रा कर उदयपुर (१८२४) पधारे और विशेष विनती से पालीवाले (१८२४) पाट विराजे। नागौर (का संघ) बीच में अवग्य आ गया, यह जानते हुए भी साचौर (अपने मन की तीत्र इच्छा से सं०१८२६) पधारे। इस समय सुन्त के धनाह्यों ने योग्य अवसर जानकर विनती पत्र भेता और पूल्यश्री मी बस कोर विहार करने से काधक लाम जान (१८२७) सूरत पधारे।

बहां के आवकों को प्रसन्न कर आप पैदल विवरते हुये (१८२६) राजनगर प्रधारे। वहां तालेवर में बहुत कहा किये और २ वर्ष तक रात दिन सेवा की। वहां से आवक संघ के साथ शत्र ख़य, गिरनार की यात्रा कर (१८३०) वेलाउल के संघ को बँदाया। वहां से मांहवी (१८३१) प्रधारे। वहां छानेक कोट्याधीश और अद्दाधिपति ज्यापारी निवास करते थे। समुद्र से उनका ज्यापार बजता था। उन्होंने एक वर्ष तक खूब द्रव्य क्या। वहां से बच्छे मुहूर्त में विदार कर मुत्र (१८३२) आये। यहां के संघ ने भी भेष्ठ भक्ति की। इस प्रकार १८ वर्ष तक मधीन-नवीन देशों में विदार कर १८३३ का बीमासा मनदा-वाका राज्य स्वार कर संवर्श का बीमासा मनदा-वाका कर संवर्श का बीमासा गुद्रा किया और वहीं स्वर्ग सिधारे (गीत नं० ४)।

श्रीश्रावृतीर्थं की यात्रा की । तदनन्तर आप धार्त्ताराव, सादड़ी नाम के दो नगरों में चोपड़ा-बखतसाह आदि द्वारा किये गये महोत्सन में पचारे । वहाँ विभ करने के लिये आये हुये विरोधियों का बुद्धि बल से पराजय करके जय के बाजे बजबाये। उस देश में राख प्ररादि पांच तीर्थों की यात्रा करके बेनातट, मेदिनीतट, ह्रपनगर, जयपुर, उदयपुर आदि नगरी में अमण करके सं १८२५ वैसाख शुक्ला पृशिमा को अठ्यासी मुनियाँ के साथ धीधूलेवा गढाधिष्टायक (केशरियाजी) ऋषभदेव की यात्रा की। वहां से पन्लिका, सत्यपुर, राधनपुर आदि नगरों में विचरण करते हुये श्रीसंखेषर पार्श्व नाथ की यात्रा करके सेठ गुलालचन्द, सेठ माईदास बादि श्रीसंघ के आग्रह से खरतबिंदर में गये। वहां सं० १८२७ वैशाख सदि द्वादशी की आदि गोत्रीय साह नेमीदास के पुत्र शाह भाईदास द्वारा कारित तीन खंड वाले उत्तम प्रासाद-चैत्य में श्रीशीतल-नाथ. सहस्रफणा श्रीगौडीपाश्च नाथ आदि १८१ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की और सं० १८२५ वैशाख सदि द्वादशी को नहीं पर देवघर में श्रीमहावीर आदि विवासी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की। इस मंदिर के प्रतिमानिर्माण और प्रतिष्ठाविधान दोनों कार्यों में तथा संघ के सत्कार आदिक में छत्तीस हजार रुपये व्यय हुये थे। वहां से अनिसुत्रतस्वामी की यात्रा के लिये अगुकच्छ (महींच) गये। वहां पर रात में रेवानदी के किनारे किसी योगिनी के द्वारा किये हुये चोर वृष्टि के उपदा से ब्याक्रल संघ की चिन्ता की आपने अपने इच्डदेव का ब्यान करके दर की। वहां से राजनगर, मावनगर आदि स्थानों में विहार करके घोषाबिंदर में नवखराड पार्श्वनाथ की यात्रा करके पाद लिस युर (पालनपुर) गये। वहां से सं०१=३० माघ वदि पंचमी को पचहत्तर मनियों के साथ श्रीशत्रञ्जय यात्रा की । फिर सं० १८३० में जुनागढ त्याकर फाल्गुन शुक्ला नवमी को १०४ मनियों के साथ श्रीगिरिनार मण्डन नेमि-जिन की यात्रा की । तदनन्तर वे ला क ल प च न. नवा-नगर आदि में विचरण करके, कब्छ देश के माँडवी बिंदर में श्रीगुरुचरणकमलस्थापना की प्रणाम फरके. क्रम से उस देश में अमण करके राउपुर नामक नगर में अचिन्तामणि पार्श्वनाथ की बदना की और सं. १८३३ चैत्र विद द्वितीया को श्री गौड़ी पार्श्वनाथ की यात्रा की । इस प्रकार परम सीजन्य. सीभाग्य श्रादि श्रनेक सदुग्रें से सशीभित तथा महोपकारी श्राचार्य श्रीजिनलाभस्रि ने सं. १८३४ आश्वन बदि दशमी को श्री गृहा नगर में देवगति प्राप्त की।



### बाचार्य जिनचन्द्रसूरि

आचार्य श्रीजिनचन्द्रसूरि वी का ने र निवासी वच्छावत मुंहता रूपचन्द के प्रश्न से । इन की माता का नाम केसरदेवी था। इनका जन्म सं. १८०६ में क ल्या खसर नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम अनुपचन्द्र था। सं. १८२२ में म गढो वर में दीचा हुई। उदयसार यह दीचा नाम था। सं. १८३४ के आश्वन विद १३ सोमवार को शुभ लग्न में गूढ़ा बगर में कूकड़ा चौपड़ा गोत्रीय दोसी लखा साह कृत उत्सव में आपका खरि पदामिषेक हुआ। तदनन्तर आचार्य महेवा आदि पूरों में चैत्यों की वन्दना करके, श्री गौड़ी पार्श्वनाथ को प्रशाम करके, कम से जेस ल मेर, बीका नेर आदि नगरों में चिन्तःमिश पार्श्वनाथादि देव-यात्रा की । जेस ल मेर में आवश्यक आदि की योग कियायें कीं । तदनन्तर आपने अयोध्या, काशी, चन्द्रावती, चम्पापुरी, मकसुदाबार, सम्मेतशिखर, पावापुरी, राजगृह, मिथिला, द्रुतारा पार्श्वनाथ, चत्रियकुएड ग्राम, काकन्दी, हांस्तनागपुर आदि की यात्रा की । उस समय पूर्वीय ल ख ख उ नगर में नाइटा गीत्रीय सुश्रावक बच्छराज नामक राजा ने चातुर्मास बड़े महोत्सव से कराये । वहां बहुत फैला हुआ प्रतिमो-तथापक (स्थानकवासी निह्नवमार्ग का आचार्य ने बड़ी युक्ति से निराकरण किया । अनेक श्रदालु-जनों को पुन: सन्मागे में लाये। आपकी बहुत रूपाति हुई। उस नगर के समीपस्य बगीचे में राजा ने श्री जिनदृशलस्रार का स्तूप-निर्माण कराया । वहां से विहार करके आपने श्री गिरिनार, शतकाय मादि तीर्थों की यात्रा की । पादिल्प्तपूर में त्रिरोधियों के साथ बड़ा विवाद हुआ; उस में श्रीगुरुदेव की कुपा से आपकी विजय हुई और विपन्नी लोग परास्त होकर भाग निगले। तब वी बहाँ के राजा एवं प्रजावर्ग ने आपका बहुत अधिक सम्मान किया। आचार्यश्री की महिमा चारी भोर खुद फैल गई। एक वर्ष बाद मोर वा दा गांव में एक लक्ष मनुष्यों से अधिक संख्या वाला भीसंघ भी जब श्री गौदी पार्श्वनाथ की यात्रा करने आया तब वहां के मन्त्री आदि महाप्ररुषों के इद्भने पर संघ स्थित आचार्य और जापका परस्पर मेल हो गया।

इस प्रकार परम धीमाम्पशाली, सकलविश्व के मनोहर्ता, सब सिद्धान्ती के पाठी, जंगमयुगश्चेट, वाखी से बृहस्पति की जीतने वाले, बृहत्खरसरगच्छेश्वर श्रीजनचन्द्रस्वरि दक्षिय में अन्तरित पार्श्वनाथ की यात्र। करके श्री खरतिंदर में सं. १=४६ ज्येष्ठ शुक्ता तृतीया को देवलोक हुये।

#### आवश्यकीय निवेदनः--

१२

इस प्रनथ का लेखन, संशोधन और मुद्रण एक मास के अत्यल्प काल में हुआ था—अतः मुद्रण दोष और कतिपय अशुद्धियाँ तथा त्वरा में कई पंक्तियों का छूट जाना स्वाभाविक था, जिसका परिमार्जन अनुयोगाचार्य श्री बुद्धिमुनि जी गणि ने किया है जिसके लिये संपादक गणिजी का आभारी है। संशोधन निम्न है:—

| पृ० सं०    | पंक्ति सं० |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 39         | १०         | ऐसा निश्चय करके वाचनाचार्य बनाकर और                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| २२         | 3          | आचार्य अभयदेष सूरि नवांग वृति रचना द्वारा भव्य जीवों पर महान् उपकार<br>करके सिद्धान्तीक विधि-पूर्वक अनशन स्वीकार चतुर्थं देवलोक में गये। |  |  |  |  |  |
| २६         | 5          | इस पर महाराज ने उस पत्र को फाड़ डाला ओर एक आर्या छंद रच कर कहा।                                                                          |  |  |  |  |  |
| ३०         | ٤          | नेमिनाथ स्वामी के मंदिर व मूर्ति की यथाविधि प्रतिष्ठा की।                                                                                |  |  |  |  |  |
| 38         | १४         | जिनवल्लभ गिए जी के पास नागोर पत्र भेजा।                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 38         | १८, २२     | सं० १६६७=११६७                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| ३⊏         | १७         | दीज्ञामह्र्ण = चारित्रोपसम्पदा।                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 38         | १०         | 2)                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 88         | १६         | मुनिचन्द्र को उपाध्याय पदवी दी = मुनिचन्द्र जो उपाध्याय पद धारक्रीथे।                                                                    |  |  |  |  |  |
| ४३         | १२         | त्रिभुवनगिरि के नरेश कुमारपाल को न केवल सदुपदेश ही दिया अपितु सदुपदेश दे प्रतिबोध दिया।                                                  |  |  |  |  |  |
| 88         | २          | मानचन्द्र = वर्धमानचन्द्र                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 88         | 3          | श्रे॰ देवनाग निर्मापित अजितनाथ                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| ४२         | २          | अजित श्री शीलसागर की बहिन थी                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| ×₹         | २३         | जय मति, श्रासमिति ।                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| XX         | Ę          | दो मन्दिरों, बड़ी दो जिनप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की।                                                                                       |  |  |  |  |  |
| ४६         | 5          | दशमी = सप्तमी।                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 49.        | २०         | मानुपूर्विक = मनानुपूर्विक ।                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| હફ         | १४         | जिनपाल गिं = यतियाल ।                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 55         | ą          | अभयङ् दंड = दंडनायक् ।                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| म्ह        | १७         | धरर्गेश्वर = धर्गेश्वर ।                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| <b>£</b> 5 | Ł          | बढ़ी धूम धाम से मनाया = स्थीकार की ।                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 33         | ę          | मानचन्द्र = मानभद्र ।                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| १०३        | 8          | पृथ्वीराज = पृथ्वीचन्द्र ।                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| १०८        | १=         | जेठ छुदी नवमी = सं० १२८६ फाल्गुन वदि पंचमी।                                                                                              |  |  |  |  |  |
| १०८        | રપ્ર       | कल्याणकलश = शरच्यन्द्र, कुशलयन्द्र, कल्याणकलश।                                                                                           |  |  |  |  |  |
| ११२        | २३         | माइ सुरी ६ को = माइ सुरी ३ को।                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 665        | २०         | पीतल की प्रतिमा = ऋजितनाथ स्वामी की प्रतिमा ।                                                                                            |  |  |  |  |  |
| ११४        | 5          | जीवित = जीविग ।                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

चित्रसमाधि = शान्तिनिधि = चित्रसमाधि, ज्ञान्तिनिधि।

```
तीन मंदिरों - मंदिर के एक गोखे में तीन प्रतिमाओं ।
          $3
                   पूर्णिमा के दिन = पूर्णिमा के दिन विक्रमपुर में !
          80
 38x
                   निवदेव = नीवदेव सुत ।
          28
                  बिहार किया = चै० कु० १३ को बिहार किया।
          २३
                  पांच इजार = पन्द्रह सी।
          28
                   नौ रुपयों = नब्बे रुपयों।
          35
                   एक सौ बाठ = एक सौ साठ।
 880
            ¥
                   सेठ हेम = सेठ मोहन।
 258
           2x
                  फारान महीने = फारान चौमासी के दिन।
 १२६
          १३
                   पं० स्थिरकीर्ति गिया सेठ कुमारपाल के पुत्र थे।
 १२८
          २२
 १३७
                   बाह्दत्त मुनि = बारुद्त्त मुनि।
           88
 १३८
            3
                   १३७६ = १३७३।
 १३६
                   मं० मूधराज = मं० कुमरा एवं मूधराज।
           38
                   हजारों = जैथल सिक्के ३० हजार ।
 880
            3
                   पत्रिकार्ये भेजकर = पत्रिकार्ये भेजी, प्राप्त कर समस्त स्थानीं का श्रीसंघ।
           20
                   विधि = शिबि का।
 १४४
           20
                   सौ = रीकड़ों।
 680
           38
                   डॅका = मांका।
           38
                   हेमञ्चाकरण बृहदुवृत्ति १८००० ऋोक प्रमाण तथा न्यायमहातर्क ३६००० ऋोक प्रमाण
           39
 १४८
                   इसी दिन = देवगुरु की आज्ञा का पालक सेठ नरसिंह के पत्र सेठ खींवड़ के प्रयत्न
           30
                   से सेठ तेजपाल।
                   चादि नाना = चादि गुरुचों की तथा नाना।
 88E
            8
                   तीर्थकर देव तीर्थ (संघ) को प्रणाम करके एक योजन प्रमाण भूमि में स्पष्टतया
 १४३
          8-5
                   सुनाई दे सके एवं सभी प्राणिमात्र अपनी अपनी भाषा में सम्भ सके. वैसे
                   साधारण शब्दों में धर्मदेशना देते हैं।
                   अरिष्टंत उसी तीर्थ स्वरूप संघ में से होते हैं। अतः संघ को नमस्कार करना, पूजित
           ¥-E-10
                   पूजा यानि इन्द्रादिकों से पूजित तीर्थकर देवों द्वारा संघ का पूजा एवं विनय कर्म है।
                   यदि ऐसा न हो तो वे तीर्थकर देव कृतकृत्य होकर भी धर्मीपदेश क्यों देते हैं और
                   तीर्थ को नमस्कार क्यों करते हैं।
                   इस अवसर पर = श्राचार्य श्री के निजर्भड़ार में रखने योग्य समवसरण
 222
            X
                   ( सूरियन्त्र पट्ट ) एवं आचार्य श्री
                   मंगलपुर = मांगलपुर ( मांगरोल )
 948
           88
                   मोखा = मोखबेव।
           १८
                 निर्धन, असहाय, दीन-हीन गरीबों को = समप्र जनता पर अंखड आहीरवर्ध के
          5
370
                 धनप्राप्ति का उपाय बताने से
                                                       व्यारोपसा से
                 साधु राजसिंह = साधुराज धर्मसिंह
XX
          8
                 एवं प्रतिष्ठा = एवं पंचमी को प्रतिन्ना
         2=
```

|     | વપ્ટ | इसी प्रकार लूगा = इसी प्रकार शत्रु जय पर सेठ तेज गलादि पत्तनीय विधिसंघ<br>निर्मापित चैंदब में सा० लूगा |  |  |  |  |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| १६३ | Ę    | ईसी नगर में = और शम्यानयन में अपने दीचा गुरु युगप्रवरागमाचार्य श्रीजिन                                 |  |  |  |  |
|     |      | चन्द्रसूरि जी म० का जन्म महोत्सव एवं स्वयं चा० श्रीजिनकुरालसूरि जी का                                  |  |  |  |  |
|     |      | जन्म तथा दीचा महोत्सव हुमा था।                                                                         |  |  |  |  |
|     | 80   | भांभत = मांभत्य                                                                                        |  |  |  |  |
|     | १२   | गुह्द = गुद्धा                                                                                         |  |  |  |  |
|     | १७   | वैभविगरी = वैभारगिरि                                                                                   |  |  |  |  |
| 952 | 3    | सं० १३८६ = सं० १३८४                                                                                    |  |  |  |  |
| १६६ | १३   | वाचनाचार्य पद दिया तथा नवदीन्नित चुल्लक व चुल्लिकाओं की उपस्थापना की।                                  |  |  |  |  |
|     | 25   | बहिरामपुरीय अवक समुदाय ने किसी चैत्य या प्रतिमा आदि की प्रतिष्ठा पूज्य जी                              |  |  |  |  |
|     |      | के करकमलों से करवाई।                                                                                   |  |  |  |  |
| १६७ | 8    | आये थे यावत् कमलागच्छ के श्रावक भी सम्मिलित थे।                                                        |  |  |  |  |
|     | Ę    | श्री लारवाह्या = श्रीसिलारवाह्य                                                                        |  |  |  |  |
|     | २२   | महाराज के स्वागत केलिये सेठ चाचिग आदि कमलागच्छ के श्रावक एवं अन्य सरकारी                               |  |  |  |  |
| १७० | 3    | देवराजपुर में = देवराजपुर के चातुर्मास में                                                             |  |  |  |  |
| १७१ | १३   | धनदेव के पोते = भनदेव के पुत्ररत्न                                                                     |  |  |  |  |
| १७३ | રષ્ઠ | भीमाल = श्रीमालपुर                                                                                     |  |  |  |  |
| १७७ | 5    | सं० १४०४ = सं० १४००                                                                                    |  |  |  |  |
| १८७ | হ    | सं० १४३३ = सं० १४३२                                                                                    |  |  |  |  |
| २०१ | १७   | ( पालनपुर ) = ( पालीताना )                                                                             |  |  |  |  |

#### स्पष्टी करख---

प्रस्तुत इतिहास में गच्छनायक आचार्य श्री के लिये आचार्य के नाम के साथ विशेषण के तौर पर प्रत्येक स्थल पर श्रीपूच्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यह 'श्रीपूच्य' प्रयोग उपाध्याय जिनपाल गणि आदि समर्थ विद्वानों ने किया है। बस्तुतः गच्छनायक के लिये 'श्रीपूच्य' विशेषण युक्त ही है और साथ ही परंपरा मान्य भी हैं। अतः वर्त्त मान में इसका जिस रूप में प्रयोग होता है उस पर ध्यान न देकर भूतकालीन 'श्रीपूच्य' शब्द का गौरव समभ कर आहत करना चाहिये।





.